

श्रीयुत पाण्डित विष्णु वावूराव सर्वटे, वी ० ए०, एल० एल० बी ०, वकील, सिवनी मालवा,

की सेवा में :---

वन्धुवर,

यद्यपि प्रयत्न यह भवत्कृपा का फल है : परभक्त-संमर्पित तुलसी का यह दल है। धृष्टता चमा कर इसे प्रहण कर लीजे ; हे मान्य वन्धु! कृतकृत्य दास को कीजे ॥

रामचन्द्र ।

## निवेदन।

जिस समय महात्मा गौतम वुद्धको सद्धर्माके तत्त्वींका पता लगा और जय उन्हें निर्वाण-प्राप्तिका मार्ग दीख पड़ा, तब वे वड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने धर्म-तत्त्वोंको जनतापर प्रकट करने का उद्योग आरम्भ किया। उन्होंने सहस्त्रां नर-नारियोंको अपने दिव्य धर्म की दीक्षा दी ; और उन्हें अपने शिष्य बनाकर देश-देशान्तरोंमें अपने धर्माका प्रसार करनेके लिए मेजा। उन्होंने जो धर्म्म-तत्त्व वतलाये थे, वे पुस्तक-रूपमें नहीं लिखे गये थे। परन्तु उनका वतलाया हुआ ज्ञान शिष्य परम्परासे जारी था। काल पाकर शिष्यगण उसे विसार चले किम्वा उसके पाठ में अन्तर पड़ने लगा। महात्मा गीतम वुद्धके निर्वाण पद प्राप्त करनेके वाद ईसा सन् से पूर्व ४७७ वे' वर्ष में राजगृह में वुद्धानु-यायियों की एक वृहत् सभा का अधिवेशन हुआ था। काश्यप, आनन्द और उपाली बादि प्रसिद्ध चौद्ध-मिक्षु इस सभाके मुख्य संचालक थे। इस सभामें परम्परासे चले आनेवाले महात्मा बुद्धके उपदेशोंकी चर्चा हुई और उनके किये हुए उपदेश 'पितक-त्रय' में सुरक्षित रक्खे गये। इस 'पितकत्रय' के नाम इस प्रकार

हैं:—(१) विनय पितक (२) सूत पीतक (६) अभिधर्म पीतक। इनमें धम्म-पदका 'सूत पीतक' में समावेश किया जाता है। धम्म-पदका अर्थ धर्माकी सीढ़ो अथवा धर्मा-मार्ग है। इन सीढ़ियोंके तय करनेपर मनुष्यको निर्वाण प्राप्त होगा। ध्रम्मपद वीद लोगोंकी गीता किम्वा वाइविल है। महात्मा वुद्धने सूत्र-रूपमें अपने शिष्योंको जो उपदेश दिया है, वही इस धर्मा-प्रन्थमें लिखा गया है। मूलप्रन्थ पाली भाषामें है और संस्कृत, चीनी, मलायी, तिब्बती, ब्रह्मी, मंगोली, जाषानी इत्यादि पीर्वात्य भाषाओंमें, इसी तरह लेटिन, फूँच, जर्मन, डेन्स और अङ्गरेज़ी आदि पास्वात्य भाषाओंमें भी इस धर्मी-प्रन्थके अनुवाद वर्च मान हैं। सिक्ष इसी वातसे इस धर्मी-प्रन्थको अनुवाद वर्च मान हैं। सिक्ष इसी वातसे इस धर्मी-प्रन्थको अनुवाद वर्च मान हैं।

श्रीयुत पण्डित यादव शङ्कर वावीकर, वर्म्यई, ने अनेकों अनु-वादोंकी सहायता से, वड़े परिश्रम और खोजके साथ, इस धर्म-ग्रन्थका मराठीमें भी उल्था किया है। आपका मराठी अनुवाद कितना श्रेष्ट और लोक-प्रिय है सो सिर्फ इसी वातसे जाना जा सकता है कि आपके इस अनुवादके लिए आपको 'डेक्कन वरने-कुलर द्रान्सलेशन सुसाइटी' ने और सयाजीराव महाराज गायक-वाड़ने पारितोपक दिया है और वर्म्यई तथा मध्यप्रदेशके शिक्षा-विभागोंने आपके अनुवादको पुस्तकालयोंमें रखने तथा पारितोपक में देनेके लिए स्त्रीकृत कर लिया है।

्. धस्मपद् के इसी मराठी अनुवाद 'धम्म पद' का प्रस्तुत पु-स्तक हिन्दी-अनुवाद है। मैं यावीकर महाशयका अत्यन्त ऋणी हुँ, जिन्होंने हपा-पूर्व्यक मुभ्ते अपने प्रन्थका हिन्दी-अनुवाद करनेकी सम्मति प्रदान की।

मैं अपने मित्र, वायू यूजमोहन लालको धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता, जिन्होंने इस पुस्तकको प्रकाशित करा मेरे उत्सा-हको बढ़ाया है।

अन्तर्में, पाठकोंसे मेरा यह निवेदन है कि वे छपा कर पुस्तक को साद्यंत पढ़ जायँ, श्लोकों पर ध्यान-पूर्व्यं क मनन करें, उन-का परिशोलन करें और देखें कि महात्मा बुद्धके उपदेश कितने श्रेष्ट और गम्मीर हैं। मुक्ते अपनी भाषाके सम्बन्धमें कुछ कह-नेका अधिकार नहीं। यदि खुद्धद्व पाठकगण मुक्ते मेरी भाषा-सम्बन्धिनी भूलोंसे परिचित कर दें, तो मैं उनका आजन्म ऋणी रहुँगा और यदि इस पुस्तकको द्वितीय संस्करणका सौभाष्य प्राप्त होगया, तो उसमें वे सब भूलें, जो मेरे भाषा-अज्ञानके कारण इसमें रह गई हों, ठीक करदी जायँगी।

यदि इस पुस्तकके पठनसे पाठकोंके अन्तःकरणोंमें नीति, धर्म और सदाचारके उच तत्त्वोंका थोड़ा भी बीजारीपण हो गया, तो मैं अपनी मिहनत वसूल समभूँगा।

छिन्द्वाड़ा सी॰ पी॰।

## अनुक्रमिशाका।

| 0 // 1/4                    |        |
|-----------------------------|--------|
| विपय                        |        |
| संक्षिम जीवनी               | पृष्ठ  |
| १ ली मोड़ी यमक (जान ) 🗝     | . {    |
| ५ की                        | ২৩     |
| ३ री चित्त वर्ग             | गं ३३  |
| १ थो पुण वर्ग               | ··· 34 |
| ५वीं ., वाल (मूर्व) वर्ग    | 36     |
| ६ चीं पंडित (बिद्धान्) वर्ग | धर्    |
| ७ वीं अहेन (पूज्य) वर्ग     | … કક   |
| ८ वीं सहस्रु वर्ग           | ೪೨     |
| स्वीं पाप (अध्यम् ) वर्ग    | … કદ   |
| १० चीं दण्ड वर्ग            | بې     |
| ११ वीं ., जरा वर्ग          | 444    |
| १२ वीं आत्मवर्ग             | 45     |
| र्वी , लोकवर्ग              | ••• ६१ |
| ६४ वीं युद्ध वर्ग           | ••• ६३ |
| १५ वीं सुन्न वर्ग           | ६६     |
| १६ वीं ., श्रियं वर्ग       | ··· ६६ |
| ***                         | ৩২     |

|                    |     | •               |                         |     |            |
|--------------------|-----|-----------------|-------------------------|-----|------------|
| १७ वीं "           | ÷   | क्रोध वर्ग      | ***                     | ·:  | <b>ે</b> ક |
| १८ वीं .,.         | ••• | ਸਲ ਕਾਿੰ         | •••                     | ••• | 99         |
| १६ वीं "           | ,   | धम्म शील वर     | η <sup>c</sup>          | ••• | 60         |
| २० वीं "           | ·   | माग वग          | •••                     | ••• | ૮રૂ        |
| <b>२१्</b> चीं ′., | ••• | प्रकीर्ण (विर्ा | वेध ) वग <sup>९</sup>   | ••• | 69         |
| २२ वीं ·,,         | ••• | निरय ( नरव      | ह ) वर्ग <sup>°</sup>   | ••• | 80         |
| २३ वीं "           | *** | नाग ( हाथी      | ) <b>चग<sup>°</sup></b> | ••• | દરૂ        |
| २४ वीं "           | ·   | तृष्णा वग       | •••                     | ••• | દદ્દ       |
| २५ वीं ,,          | ••• | भिक्षु वग       | •••                     | ••• | १०१        |
| े २६ वीं "         | *** | ्वाह्मण वर्ग    | •••                     | 444 | १०६        |
|                    |     |                 |                         |     |            |

पारिभापिक शब्द ।





(क) कि गंभग ढाई हज़ार वर्ष पहले हमारे देशमें महात्मा कि एक महान् धर्म-संस्थापक कि एक महान् धर्म-संस्थापक कि एक महान् धर्म-संस्थापक कि एक महान् धर्म-संस्थापक कि एक प्रमं कहते हैं। उनके स्थापित किये हुए धर्म को वीद्ध-धर्म कहते हैं। यद्यपि यह धर्म आज हमारे देशमें प्रचेलित नहीं है, तथापि ब्रह्मदेश, तिच्चत, नैपाल, भूटान, सिक्रम, कस, कोरिया, मङ्गोलिया, तातार इत्यादि देशोंमें और उसी तरह लङ्का, मलाया हीप, स्थाम, चीन, जापान, इत्यादि पृथ्वी के अनेक देशोंमें यह धर्म अभी तक प्रचलित है। इस पृथ्वी पर वीद्ध-मतके मानने वालों की संख्या लगभग पंचास करोड़ है और वह अखिल

मानवजाति की मनुष्यसंख्या की एक-तिहाई है। ऐसे नरश्रेष्ट महात्मा का चरित्र लिख देना यहाँ आवश्यक जान पड़ता है।

ईसा सन् के लगभग ६६२ वर्ष पहले अयोध्या-प्रान्त में रोहिणी नदी के किनारे किपलवस्तु नामक नगरी में शाक्य-कुलके
शुद्धोधन नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यन्त सुशील और
प्रजापालनमें बड़े दक्ष थे। कोलीयन के अज्ञत नामक राजा
ने अपनी दो, लड़िकयाँ (१) मायादेवी और (२) महाप्रजापित
अथवा गौतमी उन्हें व्याही थीं। वे महान् साध्वी और पितव्रता िक्त्याँ थीं। यद्यिप राजा को सब प्रकार की ऐहिक समृद्वि उपलब्ध थी, तथापि संतित न होने से वे सदैव उद्घिग रहा
करते थे। राजा ने संतित के निमित्त उपोषण, व्रत, वैकल्य
ब्राह्मणभोजन, देवतार्चन, सन्तसेवा इत्यादि सब कुछ कर
छोड़ा था। उनकी अवस्था पै'तालीस वर्ष की हो चुकी थी,
तिसपर भी पुत्र-प्राप्ति के सुयोग का लाभ उन्हें अभी तक नहीं
हुआ था।

एक दिन रातको जब मायादेवो अपने महरू में निद्रित थी उस समय उसने स्वम में यह देखा कि, एक देदीप्य-मान तारा नम-मण्डल से पृथ्वी पर उतर कर उसके पास आया। उस तारे ने प्रचण्ड रूप धारण किया, उसमें दिन्य शालाकाएँ फूटीं और उसने सफ़ द हाथी का रूप ले लिया। वह हाथी उसके सन्निद्ध आकर अत्यन्त स्क्ष्म हो गया और उसने दाहनी वाज़ से रानीके उद्दर में प्रवेश किया। इस स्वप्न के का-

रण वह भयभीत हो गई और उसने राजा को रात्र का सारा समाचार कह सुनाया। राजाने अपने विद्वान् पुरोहित तथा मन्त्रियोंसे उस स्वप्न का अर्थ पूँछा। इस पर उन लोगों ने कहा, 'यह स्वप्न अत्यन्त शुभदायक है। इससे यह माळूम होता है कि अव. आपको शीब्रही पुत्रप्राप्ति का लाम होगा। वह पुत्र वड़ा वृद्धिमान् होगा। अगर वह संसारी रहा तो वड़ा वलवान् और सार्वभौम चक्रवर्ती राजा होगा। और यदि वह संसार से विरक्त रहा तो वह वड़ा मारी धर्मी-संस्थापक वनकर करोडों लोगों का उद्धार करेगा।' इस स्वप्नकी सत्यता शोवही प्रकट हो . गई। थोड़ेही दिनों के वाद रानी. मायावती ने गर्भ घारण किया। तय शुद्धोधन राजाको तथा कपिछवस्तु के पुरवासियों को वड़ा आनन्द हुआ। प्रजा-जनों से शुभ आशी-र्वाद प्राप्त करने की इच्छा से राजा ने फिर कई तरह के दान और धर्मा करना आरम्भ किये। उन्होंने कई प्रकारके यह किये. आनन्दोत्सव मनाये। नौ महीने पूरे होतेही रानी ने प्रसूत होने के लिये अपने पिता के यहाँ प्रस्थान किया। उसके साथ रथं, म्याने, हाथी, घोड़े, दास-दासियाँ तथा सव पुकारकी विपुछ सामग्री देकर राजा ने उन्हें वड़ी सज-धज के साथ उसके पिता के यहाँ खाना किया।

. इस तरह अपनी मण्डलीके साथ कुछ दिनों तक मार्ग अति-क्रमण करने पर मार्ग में उसे एक सघन जङ्गल मिला। - वसन्त ऋतु का समय था। इसलिये अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे और उनकी सुगन्ध से वह सारा अरण्य महक रहा था।

गृशों पर कोमल हरी पित्तयाँ दील रही थीं। फल देने वाले

गृशों पर पिश्यों के भुण्ड के भुण्ड आनन्द में मस्त होकर कलकल शब्द करते हुए इतस्ततः पिश्ममण कर रहे थे। अमरोंके

भुण्ड गुझ्जारव करते हुए एक पुष्पसे दूसरे पुष्प पर वैठ कर

परागका प्राशन करने में मग्न हो गये थे। इसी समय सहसा रानी

मायावती के उदरमें पीड़ा उत्पन्न हुई जिससे उसे तथा उसके

साथियों को वहीं ठहर जाना पड़ा। रानीको प्रसव-वेदना हो

रही है यह देख कर सारी मण्डली चिन्ताकान्त होगई और दासदासियों में बड़ी खलवली मच गई। एक प्रचण्ड वृक्ष के तले

दासियों ने पर्ण-शय्या तैय्यार की और आसपास कनात वाँघकर

रानीको प्रसूत होने के लिये उस पर लिया दिया। थोड़ीही

देरमें प्रसूत होकर उसे एक पुत्ररत्न होगया। यही शाक्यकुलके

दीपक महात्मा गीतम बुद्ध थे।

जिनके लिये इतने वत और यह किये गये थे, उन राजपुत्र का जन्म अपनी राजधानी में अथवा आंजोली-राज सुप्रवुद्ध की नगरी में न होकर एक निविद्ध बनमें होना बड़ी विचित्र बात है! कई वत और उपोपण करने से तथा मार्ग की थकावट के कारण रानी की प्रकृति बहुत ख़राव हो गई थी। म्याने में वैठकर वह अपने नूतन वालक के साथ पित के यहाँ वापिस लीट गई। पुत्रके मुख का दर्शन करतेही शुद्धोधन राजाको वर्णनातीत आनन्द हुआ। सारी नगरीमें आनन्दके उत्सव मनाये जाने लगे। राजा ने अनेक प्रकार के दान-धर्मा किए। वालके का नाम सिद्धार्थ रक्का गया। रानी मायावती की वीमारी दिन प्रति दिन वहती गई और अन्तमें उसी में उसका शरीर छूट गया। मायादेवीकी मृत्यु के पश्चात् सिद्धार्थ की सौतेली माता महाप्रजापित अथवा गौतमी उसका पालन-पोपण करने लगी। उस वालक पर राजा अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रेम करने लगे। वह लडका अब दिन प्रति दिन बढ़ता गया। उपनयन-विधि आदि हो चुकने पर राजाने गीतमको विश्वामित नामक एक विद्वान् ब्राह्मणके यहाँ विद्योपार्जन करने के लिये भेजा। गौतम इतने वृद्धिमान् थे कि गुरुका वतलाया पांठ उन्हें उसी समय कण्ड हो जाया करता था। वे वड़े विचारशील थे। इसलिये गुरुती जी कुछ वतलाते थे, उसे वे उसी समय समक जाया करते थे। अपने सहपाठियों से वे स्वदा प्रेमपूर्वक वर्ताव किया करते थे। जब वे किसी को विपत्ति में देखते, तो पहले उसकी सहायता किया करते थे। वे अपने गुरु तथा अपनी गुरु-पत्नी के कार्मोंको बड़ी सहानुभूति के साथ करते थे। इन गुणों से आप सबको प्रिय हो गये थे। में राजपुत्र, श्रोमान्, सत्ताधारी और सबसे श्रेष्ठ हूँ ; इस अहं-भाव से प्रेरित होकर उन्होंने कभी भी अपने अभ्यास की ओर दुर्लक्ष नहीं किया और न किसी का मान-खण्डन किया। गुरुके घर अपने पुत्र का आचरण देखने के लिए एक बार राजा शुद्धो-धन और रानी प्रजापित स्वयं गये थे। वहाँ अपने पुत का आचरण देखकर उन्हें वृड़ी प्रसन्नता हुई। गुरु के घर विद्या पढ़ चुकते पर राजा ने उन्हें घोड़े पर बैठना, निशाना मारना, तलवार और भाला चलाना, लड़ाई लड़ना इत्यादि बीरोचित शिक्षा देने का प्रवन्ध किया। उसी प्रकार उसने अपने बेटे को शा-सन-सम्बन्धी ज्ञान देने की भी व्यवस्था की।

राजा की चड़ी इच्छा थी कि उनका पुत्र अच्छी तरह राज्य का शासन करे, कई राजाओं को जीत अपने राज्य का विस्तार बढ़ाकर सार्वभीय चक्रवर्ती राजा होवे। पर गौतम का राज्य-शामन-सम्बन्धी वार्ती की ओर तनिक भी ध्यान न रहता था। राज्य-विलासों का उपभोग लेने में उन्हें सुख न मालूम होता उन्हें इन सव खुखोपभोगों की विल्कुल इच्छा न थी। दीन और दुःखित छोगों को देखकर उनका अन्तःकरण ट्रक-ट्रक हो जाता था। गरीव लोगों को इतना कप्ट सहन करने पर भी पेट-भर अन्न तक नहीं मिलता और धनवान् लोग भोग और विळासमें मस्त होकर आनन्द से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस विषमताको देखकर उनका हृद्य दुःखसे विदीर्ण हो जाता था। वे सदा विचारों से प्रस्त दीख पड़ते थे। विलासों का उपयोग लेने में उन्हें वड़ी घृणा मालूम होती थी। राजा को अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि उसका पुत्र संसार से वि-रक्त होकर उसका त्याग कर देगा। इसिलये राजाने अपने पुत के लिए तीन विलास-मन्दिर निर्माण कराये और उनमें अनेक प्रकारकी मनोरञ्जक सामग्री इकट्टी की।

एक समय की वात है कि सिद्धार्थ अपने विलास-मन्दिर के

उद्यानमें विचार-निमग्न वैंडे थे। आकाशमें श्वेत रङ्गके हंसोंकी एक जमात उड़ती हुई एक ओर को जा रही थी। इसी समय किसी का बाण लगने से उसमें का एक है स दुःख से विह्नल होकर धरती पर गीतमके सामनेही गिर पड़ा। उसका शरीर रक्तमय हो गया था। गीतमने उस ह'स को उठा लिया और पासही के हीज़से पानी लेकर उसका सारा शरीर घोकर स्वच्छ किया और उसके आघातों में सावधानी से पट्टियाँ बाँध दीं। इसी समय उसका चचेरा 'भाई देवदत्त वहाँ आ पहुँचा और गीतम से वोला, भाई साहव इस पश्लीको मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है। इसलिए मैं इसका स्वामी है। क्रपाकर आप इसे छोड दीजिए।' सिद्धार्थ ने उस पश्ची की देने से इन्कार किया। फिर क्या था ? दोनें.में लड़ाई छिड़ गई। वात यहाँ तक पहुँच गई कि वे दोनों आपसमें कुछ भी निर्णय न कर सके और उन्हें आपस का भगड़ा तय करने के लिए न्यायाधीश के यहाँ जाना पडा। न्यायाधीश ने दोनों राजपुत्रों की वातों को ध्यान-पूर्व क श्रवण कर यह निर्णय किया कि जिसने उस पश्लीकी रक्षा की है और जो उसके घावोंको ठीक कर उसे जीव-दान देगा वही उसका स्वामी है। और उसीका उसपर विशेष स्वस्व है।

एक दिन राजाज्ञा हैकर सिद्धार्थ नगर में घूमने के लिए निकले। रास्ते में किसी वूढ़े भिखारों को देखकर उनके मन में उदासी छा गई। मनुष्य की गृद्धावस्था कितनी दुःखमय है यह सोचकर आपकी उदासी और भी बढ़ गई। आगे चल

कर उनकी हुए एक शच पर पड़ी। वे उस मृतक शबके पीछे-पीछे चले गये और शमशान-भूमि में उस मुहें की दहन-किया भी देखी। मनुष्य की इस तरह अन्तिम दृशा देखकर उनका है-द्य शोक से व्याकुल हो गया। और इन सव वातों के विचार करने में आप मन्त हो गये।

एक वार सिद्धार्थं शहरमें हवा-ख़ोरी के लिए निकले। उस समय ख़ूब कड़ी धूप थी। चलते-चलते वे एक खेतके पास जा पहुँचे। वहाँ आपने उतनी दुपहंरी में एक किलान की कड़ी मिहनत उठाते हुए देखा। इस तरहके दीन क्रंपकों से कर लेकर उस पर राजा तथा सर्दार यथेष्ट चैन करते हैं। यह देखं कर आपको बहुत वुरा मालूम हुआ। आगे चलकर आप एक संगेः वरके किनारे वैठ गरें। वहाँ आपने एक मछलीको कीड़ा पंकड़ते हुए देखा। थोड़ी देरमें उसी मछली को एक वड़ी मछली खा गई। वहीं पास एक बगुला वैठा था, वह उस वहीं मछली पर अचांनक टूट पड़ा और यात की यातमें उसे हड़त्प कर गया। आकाशमें उड़ते हुए उसी वगुलेके पीछे एक और पक्षी लग गया। सारांश यह है कि उनकी उस जगह यह वात दीख पड़ी कि मगल माणी निवेल माणियों पर किस तरह अत्याचार कारते हैं।

हैनको तथा इन्हीं की नाई दूसरी वातों को देख कर राजपुत्र सिद्धार्थ के मनमें वैराग्य छा गया। उनकी इस विरक्त देशा की देखकर राजा को वहां कुए हुआ करता था। अपने पुत्र के

मन का वैराप्य दूर करने के हेतु राजा ने आपका व्याह कर देने का मनस्या याँचा। फिर एक मङ्गलोत्सव की तैयारी कर उसमें अनेक राजकुमारियों को वुलवा भेजा और कुमारियों की राजकुमार से आभूषण वितरण करानेका प्रवन्ध किया। राजा ने अपने मन्द्रियों से कह दिया था कि तुम छोग सावधानी से इस यात की जाँच करना कि किस राजकुमारी पर सिद्धार्थ मोहिन होता है। इस तरह महात्मा गीतम ने सब कुमा रियोंको भूपण वितरण किये। पर उस समय उन के मुखपर मोहकी तनिक भी फलक न दीख पड़ी। उस समय उनकी मुद्रा वड़ी प्रशान्त थी। अन्तर्मे सुप्रवुद्ध राजा की कन्या, यशी-धरा मण्डप में प्यारी। उस सुन्दरीके मुख्यन्द्र की ओर सारी सभा टकटकी वाँघकर देखने लगी। राज-पुत्र भी उसपर मोहित हो गये। चे उसकी ओर बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि इतनेमें वह कुमारी उनके समीप आई। पर इस समय उसे पारितोपिक देनेके लिए उनके पास कुछ भी न था। इसलिए आपने अपने गलेका हारही उसे अर्पग कर दिया। सारी सभा 'ताड़ गई कि इस वालिका पर राजकुमार मोहित होगये हैं। वह .उत्सव सम्पूर्ण हो चुकने पर राजा शुद्धोधन ने सुप्रवृद्ध राजाके पास अपना मंत्री भेज कर गौतम के लिए यशोधरा की माँग भेजी। परन्तु राजाने क्षत्रिय-श्रम्भेका अनुसरण कर अपनी पुत्री न्त्रा विवाह करनेके अभिग्राय से स्वयंवर रचनेका निश्चय - किया । उस स्वयंवरमें गीतमको भी निमंत्रण दिया था । उस

स्वयंवरमें अनेक राजपुत्र उपस्थित हुए। उनमें गीतम भी थे। इस अवसर पर सुप्रबुद्ध राजाने वर-पक्षके लिए घोडों पर चढ़कर भाला चलाना, वाण छोड़ना, तलवार फिराना, प्रतिस्पर्घा से भिड़ना, शवुसे अपनी रक्षा करना इत्यादि प्रकारके वीरोचित खेलींका प्रवन्ध किया था। इस गीतम अच्छी तरहसे उत्तीर्ण होगये। इसलिए यशोधरा ने आप के कण्डमें जयमाला पहराई। इसके बाद शीब्रही वड़ी धूम-धामके साथ उन दोनों का व्याह हो गया। विवाह होने परकुछ वर्षों तक महातमा गौतम संसार-सुलका अनुभव करते रहे। यशोधरा पर आपका असीम प्रेम था। कुछ दिनोतक संसारके नूतन सुखमें उनका मन वैध गया था। इतना होनेपर भी जव-जब वे लोगों की सबी दशा देखते तव-तव वे विचार में निमन्न हो जाया करते थे। ज्योंही वे किसी की दीनावस्थाका अवलोकन करते त्योंही उनका मन दुः ह से व्याकुल हो उठता और उन्हें अपने सुखका ज्ञान होने लगता था। वे इस विचारमें डूब जाया करते थे कि दया-शील परमातमा ने सभी मनुष्योंको सुखी क्यों नहीं बनाया। अपने विलास-मन्दिरके ऊँचे प्रासाद्पर चढ़कर वे लोगोंकी दशाको देखा करते थे। सिद्धार्थ की उदासीनता देख कर यशोधरा और शुद्धोधन को परम दुःख होता था।

एक दिन महातमा सिद्धार्थ अपनी वाटिका में विचार-मन्न वैठे हुए थे। इसी समय काषाय-वस्त्र धारण किये हुए एक यती उसी मार्गसे जा रहा था। सिद्धार्थ ने उसे अपने पास बुळा- कर पूछा, "महाराज आप कीन हैं? और किघर जा रहे हैं ?"
यतीने उत्तर दिया, "राजपुत्र, मैंने संसारका त्याग कर संन्यास
धारण किया है। मुझे यह विश्वास हो चुका है कि सत्य-ज्ञान
के सिवा किसीमें भी पूर्ण शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जगत्का
भज्ञान और विपत्ति देखकर मुक्ते खेद हो रहा है। ये लोग मोझमार्गका कुछ भी विचार नहीं करते। जो लोग मुक्तसे सहानुभूति-पूर्व्वक कुछ पूछते हैं, उन्हें में सन्मार्ग का उपदेश करता
है ।"

इस प्रकार सिद्धार्थ और यतीकी यहुत देरतक वात-चीत हो चुकते पर यती आगे चला गया। जब से वह गया, तबसे सिद्धार्थ के मनमें अशान्ति फेल गई। आपने ऐहिक विषयोंकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। वे अपने, विलास-मन्दिर के उप-वनमें विचार-मम्न वैट कर दिनके कई घण्टे विता देते थे। यशो-घरा को पुतरत हुआ था, इसिलिए वह सदैव राज-महल के प्रसव-गृहमें रहा करती थी। जब गौतम उसके पास जाते तब घह उन्हें अपने पास विटाल लेती थी और उनसे नाना प्रकार का वार्तालांप कर उनका मनोरञ्जन किया करती थी। "आपकी उदासीनताको देखकर मुझे दुःख होता है। आपके पास विपुल धन तथा ऐश्वर्ध्य है। ईश्वरकी कृपासे अब आप एक पुत्रके पिता भी हो चुके हैं। अब आपको और किस वस्तु की आवश्यकता है? सच मानिए, सभी बाते आपके अनुकूल हैं। आप जैसा भाग्य-शाली राजपुत इस संसार में और कीन है.?" इस भांति अनेक प्रकारसे वंह आएका मेन आकर्षण कियां करती थी। पर गीतम की वृत्ति किसी योगीके समानं नितान्त अवल रहा करती थी।

एक दिन रातको गौतमने छन्द्र नामक सारयीको अपनाः कंथक नामक घोडा संज्ञित करनेके लिए कहा। आधी रातका समयं था। सारे राज-प्रांसादमें शान्ति व्यापं रही थी और बाहर निर्मेल चाँदनी छिटंक रही थी। दास और दासियाँ पूर्णतया नींद्के वशीभूत हो चुकी थीं। महलमें एक छोटासाः दीपक टिमटिमा रहा था। उसके प्रकाशमें यशोधरा और उसके सुकुमार नन्हें वसे का चेहरा स्पष्ट दिलाई पड़ता था। इत्यादि पहन कर गौतम अपनी भार्य्याके कमरेमें आये और एक वार अपनी प्रिय पत्नी तथा प्यारे वचे की ओर प्रेम पूर्ण द्रष्टिसे देखते छंगे। उन्हें देखकर आपके नेत्रोंसे प्रेमांश्रु वहने छगे। बे तनिक पीछे हटे। परंन्तु मनका निश्चय पुन: हृढ़ करके आपने फिर एक बार अपनी पत्नी तथा पुत्रकी ओर देखा और राजमहरू के बाहर प्रस्थान किया। वाहर उनके लिए छन्दने घोडा सुस-न्जित करके रखाही था। गौतम उस घोडे पर बैठ गये। एड लगातेही वह सुन्दर जानवर हवासे वाते करते लगा r छन्द भी एक घोड़ेपर सवार हो उनके पीछे-पीछे चल दिया।

चन्द्रमाका पूर्ण प्रकाश होनेके कारण उन्हें मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दिनका उदय होनेतक उन्होंने अपने घोड़ेको ख़ूब दौड़ाया। ज्योंही सूर्व्यनारायण ने ख़ितिजपर आगमन किया स्थींही गीतम भार्गवाश्रम नामक तपोवन में जा पहुँचे। वहाँ

यनमा-नदीके तटपर उनकी और छन्दकी भेंट हुई। गीतम की देग्वकर छन्दकी आँखें डबडवा आईं। उसने राजपुत्रके चरणीं पर अपना मस्तक रख दिया और उनसे घर छोट चलनेके लिए यड़ा आग्रह किया। परन्तु सिद्धार्थने कहा, "प्यारे छन्द, मोक्षका सचा मार्ग दूँदने के लिए और अपनी आतमा को चिर-शान्ति प्राप्त करानेके लिए, भैंने संसारका त्याग किया है और जब तक मैं इस प्रकारका कोई मार्ग न खोज लूँगा तव तक किएलवस्तु नगरी में पैर भी न रक्खूँगा, यह मेरा दृढ़ निश्वय है। इस वातकी ध्यानमें रत्वकर कि ऐहिक जीवन, संगति और सुख क्षणभङ्गुर हैं, मेरे पिता तथा मेरी स्त्री दोनोंको षृथां शोक न करना चाहिये।" इतना कहकर आपने अपने आभूषण और कपड़े छन्द को सींप दिये । कन्यक पर हस्त-स्पर्श कर उसे धन्यवाद दिया । छन्दका समाधान कर उसे वहाँसे शीघ्र चले जानेकी प्रार्थना की। आपने एक सादा वस्त्र परिघान कर निविड़ अरण्यमें प्रवेश किया। राज-पुत्रकी भोर प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखता हुआ छन्द कुछ समय तक स्तन्त्र खड़ा रहा और जब गीतम उसकी दृष्टिके परे निकल तच उसने भी अपने गृहको प्रस्थान किया। कपिलवस्तु नगरी को छीट आनेपर छन्द्रने सब छोगोंको दुःख-सागरमें देखा। राजा शुद्धोघन और यशोधराके नेकींसे आँसुओंकी निद्याँ यह रहीं थीं। उन्होंने अन्त-जल त्याग दिया था, जिससे उनके शरीर म्लान और तेजहीन हो गये थे। मन्त्रिमण्डल पुरवासियोंने उनका अनेक प्रकारसे समाधान करने की बड़ी चेएा.

की। पर उसका कुछ भी परिणाम न हुआ। छन्दने यहे दुःख से राजाको सिद्धार्थं का समाचार कह सुनाया । उसे सुनकर राजाका दुःख और भी अधिक वढ़ गया। उनका हृद्य शोकसे विह्नल हो उठा। राजाने अपने कुलगुरु तथा कुशल मन्त्रीजनीं की यहतसी सामग्री देकर उनसे गीतम को घर छीटा लानेकी प्रार्थना भी। यह मण्डली उस घने जंगल में गई और वहाँ उन्होंने सिद्धार्थ की बड़ी खोज की। तब उन्हें वे एक वृक्षके नीचे ध्यानस्य बैंडे हुए दीख पड़े। उन्होंने आपसे कहा कि आपके लिए आपकी धर्मा-पत्नी यशोधरा और आपके पिता राजा शुद्धोधन बहुत शोक कर रहे हैं। इस प्रकारकी और भी अनेकं वाते कहकर उन्होंने आपका मन अपनी ओर आकर्षित करना चाहा। पर उनकी सारी चेष्टाएँ निष्फल हुईं। गौतमने कहा, ''सत्य-धर्म के तत्त्वोंकी खोज करनेका मैंने हुढ़ संकल्प कर लिया है और उन्हें ढूँ ढूने के लिए मैं रात-दिन प्रयत्न कर रहा हैं। यदि इस कार्य्यमें मुक्ते सफलता प्राप्त होगई तो ठीकही है। अन्यथा, मैं अग्नि से दहकते अङ्गारींको भक्षणकर अपना प्राणिवसर्जन कर दुँगा। परन्तु जव तक मैं उन तत्त्वींका पता न लगा लूँगा, तवतक मैं कपिल-षस्तु नगरी में अपना मुँह न दिखाऊँ गा।" आपके इस निश्च-यातमक भाषणको सुनकर सव लोग भौंचकसे रह गये और कपिलवस्तु को लीट आनेपर उन्होंने शुद्धोधन को सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

उस वनमें योधिसत्वको कन्द-मूल-फल भक्षण करनेवाले

तथा स्वयं घोये हुए अनाजपर अपना निर्वाह करनेवाले कर्ड मुनिजन और साधु पुरुष दील पड़े। आपने नदी-प्रवाह में, सुर्य्य-प्रकाश में, अधवा अग्नि-चलयमें बैठकर तपश्वय्या चाले कई साधु पुरुपोंको देखा। उसी प्रकार पहाड़ींकी भयंकर फन्द्राओं में धैठकर तपश्चर्या करनेवाले कई साधु आपके दृष्टि-पयमें आये। उन सबका एक मानु उद्देश यही था कि मृत्युके उपरान्त उन्हें सुखको प्राप्ति हो । स्नान, सन्थ्या, होम, हवन इत्यादि करने वाले तपस्चियोंको और देह-दण्डनादि हठ-योग कर मोसको इच्छा करनेवाले यतियोंको भी आपने देखा। आपने वेदा-न्तवादी, सांख्य-मतवादी इत्यादि लोगोंसे भी भेट की। उनके धार्म-तरवाँका मननपृद्येक अध्ययन करके आपने उन लोगोंसे याद्-विवाद भी किया। जङ्गलमें रहते हुए आपका यही क्रम रहा फरता था, कि जहाँ ऋषियों किम्बा तपस्त्रियों की जमघट रहती वहाँ वे जाते, उनसे मिलजुल कर, उनसे संभाषण कर, उनके मतोंको पूर्ण रीतिसे समककर, उनपर विचार करते। फिर कुछ दिनोंतक उन छोगोंकी नाई' स्वयं अपना आचरण देखते थे कि आपके मनपर उसका क्या परिणाम होता है। इसके वाद वे अपनी शंकाओंको निर्भयता से उनके सामने उपस्थित करते थे। यदि वे आपको शंकाओंका निवारण करनेमें असम-र्थता प्रकट करते तो वे उनकी कृति तथा आचारोंकी सदोप रहराते थे। उनके मतीं तथा उद्देशीमें दीप यतलाकरं वे दूसरे मतका अभ्यास किया करते थे।

इस प्रकार अनेक भ्रम्म-तत्त्र्वींका शोधन करते हुएं वे छग-अग पाँच-छः वर्षे तक भटकते रहे। इस प्रवास में आपको यह दीख पड़ा कि प्रचलित धर्मापर विश्वास, पूर्वपरम्परा पर विश्वास, रूढ़ि और आचार-विचार पर अन्धविश्वास रखकर, अपने आचारका सुधार करनेवाले मनुष्योंकीही संख्या है। आपको अच्छो तरह मालूम होगया कि कोई भी इस वातका जरा भी विचार नहीं करता कि प्रचलित धरमें में सत्यका कितना भंश है, उसमें प्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है। आपने वड़ी सहा-चुभूतिके साथ और अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिसे सारे धम्म न्मतींका आकलन करना आरम्भ किया। जिन-जिन मुनिजनोंसे आपकी मुलाकात हुई उन-उनसे आपने जो कुछ आपको सीखना था, 'सव सीख लिया। कभी-कभी कंदमूलपर और कभी-कभी गाचोंमें भीख माँगकर वे अपनी उपजीविका चलाया करते थे। धर्मकी .चिन्ता में उनका मन सद्देव डूवा रहा करता था। रहकर वे सद्वैव ध्यान-धारण किया करते थे।

पकवार भू हों रहकर आपने अपनी देह को ख़ूब कप दिया था। यहाँ तक कि आसनसे उठने तककी आपमें ताकृत न बची थी। वे बिट्कुल मरणासन्न होगये थे। उनकी इस दीन दशाको देखकर एक गड़िरयेके लड़केने उनके मुँहमें वकरीके थन से निचोड़कर कुछ दूध डाल दिया। इससे उनको ज़रा ताकृत आगई और क्षुधासे अत्यन्तंही पीड़ित होनेके कारण वे उस गड़िरये से और दूध माँगने लगे। परन्तु वह लड़का बोला,

''मुनिचय्ये, में शूद्र हीन-जाति हैं। इसलिए मेरा छुआ हुआ दृश्र आपके किसी काम का न रहेगा। इसीलिए विना रूपर्श कियेही मैंने वकरीका थन आपके मुँह में निचोड़ दिया था। मेरे पास दूधसे भरा हुआ घड़ा मीजूद है। पर वह आपके क्यों कर काम आसकता है ?" चोधिसत्वने कहा, "वावा, जब मनुष्य जन्म लेता है उस समय उसमें उच और नीचका कोई भेद नहीं होता। जो सदाचारी है, वह उच है और जो दुराचारी है, वह नीच है। नृ दयावान् है इसलिए मैं तुझे उच समकता है ।" इसी समय कुछ बेश्याएँ उस बनसे सितार बजाती और गाती हुई जा रही थीं। बे आपसमें कह रही थीं कि सितारको न बहुत ऊँची लगाओ : और न यहन नीबीही। परन्तु उसे मध्यमं लगाकर बजाओ जिससे मधूर-मधूर आयाज़ निकले । इन शब्दोंको शाक्य-मुनिने आकाश-त्राणीही समका। आपने उन पर विचार कर यह निश्चित्त किया कि शरीर को न तो विषयों से विलक्कल प्रसितही रखना चाहिए और न उसे प्राणान्तकष्ट्री देना चाहिए। मनुष्यको चाहिये कि वह मध्य-मार्गको स्वीकार करे-यानी शरीर की रक्षाकर अपना ध्येय साधे । उस दिनसे आपने उपीयण इत्यादि मे देहको कप्ट पहुँचाना चिलकुल छोड़ दिया।

धरम-तत्त्वीं का चिंतन करते समय महात्मा गीतम एक विशाल अश्वत्थ-वृक्षके नीचे वैठे थे। और आपने सत्य-धर्मको दुँ है यिना वहाँसे न हटनेका दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस तरह रात-दिन आसन पर वैठे हुए आपने धर्म-चिंतन में बहुत समय विता दिया। उन्हें प्रचलित धार्ममें वड़ी न्यूनता मालूम होती थी और उससे आपके मनको शान्ति प्राप्त न होती थी। इसी तरह विचार-निमम्न रहते हुए. अन्तमें, उन्हें सत्य-धर्म की प्रतीति होगई, जिससे फिर आपको वड़ा आनन्द हुआ। उन्हें जिस वातकी चिन्ता लगी हुई थी, वह अव सहसा जाती रही और आपका हृदय प्रकाशित हो उठा। वहाँसे वे वड़ो प्रसन्नता से चल दिये। जिस वृक्षके नीचे उन्हें यह दिल्य झान प्राप्त हुआ था उसे बोधिदुम कहते हैं। वह युद्धगया में है। इसी समय से गौतम 'वुद्ध' अथवा झानवान कहलाने लगे।

जय आपको यह मालूम हो चुका कि धर्माचरणके लिये देह-दण्डन और गृहत्यागकी आवश्यकता नहीं है. उस समय से आपने उनको निर्पेध करना शुरू कर दिया। आपने अपने सत्य-धर्माका प्रसार कर लोगोंका उद्धार करने और उसके लिए. तन, मन, धनसे आमरण प्रयत्न करते रहनेका निश्चय कर लिया। वे जिन-जिन तपिस्वयों और ऋषियोंके यहाँ पहले गये थे उन्होंके पास वे पहले गये, और उनपर अपने धर्म-तत्त्वोंको समक्ताकर प्रकट किया। इस कार्थ्य में उन्हों वाद-विवाद भी करना पड़ता था। वे वड़ी कुशलता से वाद-विवाद किया करते थे। यहाँ तक कि अपने प्रतिपक्षियोंको अच्छी तरह समका कर वे उनके मनको अपनी और आरुष्ट कर लिया करते थे।

इस तरह आपने अपने साठ शिष्य वना लिये और उन्हें धर्मिका उपदेश किया। धर्मिके गहन विषयके ज्ञानको लोगोंमें सुगमता से फैलानेकी इच्छा से आपने व्यावहारिकः भाषामें उप-देश करनेकी प्रथा जारी कर दी। पहले आपने इन साठ शिष्योंका एक संघ निर्माण कर उन्हें अपने धम्म का अच्छी तरहसे उप-देश किया और लोगोंमें सत्य-धर्मका प्रचार करनेके लिए उन्हें देश-देशान्तरों में भेजा। वे स्वयं लोगोंको उपदेश करते हुए गाँव-गाँवमें घूमा करते थे।

बड़े-बड़े होंग उनका दर्शन करने आया करते और अत्यन्त आदरसे उनका उपदेश सुना करते थे। वे स्वयं बौद्धधर्मको स्वीकार करते और दूसरोंको भी उस धर्मका स्वीकार करनेके लिए वाध्य करते थे। कभी द्रप्रान्तरूप कथाएँ कह कर, कभी वाद-विवाद कर, कभी सरल भाषा में और कभी व्यावहारिक उदाहरण देकर वे अपना उपदेश दिया करते थे। वे हमेशा अपने शिप्यों और मीक्ष की इच्छा करनेवाले लोगोंसे घिरे रहते थे। उनका वर्ताव, उनका वैराग्य, अप्रतिम था। उनके शिष्य-समुदायमें अनेक जाति और दर्जे के लोग शामिल थे। स्त्रियोंको उपदेश देकर उन्हें भी वे अपने धर्म में शामिल कर लिया करते थे। यड़े-यड़े प्रतापी राजा भी उनके उपदेशकी आट्रकी दृष्टिसे देखते थे। आपको अपनी विद्वत्ताका कभी घमंड नहीं हुआ। वे अहंकार, मोह और कामविकार इत्यादिके प'जेमें कभी न फँसे थे। मदान्य होकर आपने किसी का कभी बुरा न चाहा था। उनके शतुर्ओने कई वार आपको नाना प्रकार के कप्र दिये पर आपने उन्हें अपने सौजन्यसे और अपनी क्षमाशील

वृत्तिसे लिज्जत किया। यद्यपि आपने अपनी वाल्यावस्था तथा युवावस्थाको भोग और विलासोंमें व्यतीत किया था, तथापि शरीर को फटे-पुराने कपड़ोंसे ढाँप दरवाज़े -दरवाज़े भीख माँग कर अपनी उपजीविका चलानेमें तथा जंगलोंमें भूँ के घूमने में आपको ज़रा भी दुःख नहीं हुआ। आपका स्वार्ध-त्याग, आपका वैराग्य और आपका शुद्धाचरण देखकर लोगोंके मनमें आपके प्रति पूज्यभाव उत्पन्न होता था।

मनुष्यके नाना प्रकारके दुःखोंका कारण विषयवासना है। इसिलिए जवतक उनका त्याग न कर दिया जाय तवतक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म के लिए शुद्धाचरण एक ज़रूरी वात है। ईश्वर की आराधना करनेसे अथवा उसे प्रसन्न रखने से कदापि मोश्च नहीं मिलती। पर मोश्च प्राप्त करनेके लिए मनुष्य को विषय-वासनाओंका दमन कर शुद्ध-आचरणही रखना पड़ता है। धर्माचरणके लिए मनोनिम्नह की अत्यंत आवश्य-कता है। इस लिए आर्थ्य-सत्य-चतुष्ट्य का ज्ञान पहले होना चाहिए।

(१) विपत्ति का अस्तित्त्व (५) विपत्तिका कारण (३) विषय-वासनाओंसे मुक्ति (४) और विपत्तिसे मुक्त होनेके लिए अष्टाङ्ग मार्गका अवलम्बन, इन चार आर्व्य-सत्योंको आर्व्य-सत्य-चतुष्ट्य कहते हैं। इन्हींसे बुद्धकी प्रथम ज्ञान-शक्ति जाग्रत दुई। आपको विश्वकी विपत्तियोंका ज्ञान होकर निर्वाण-मार्ग सूफ पड़ा। देह यातनामय है; सभी जगह दुःख है। सारा संसार यातनाओंसे भरा पड़ा है। दुःखकी जड़ क्या है और वह कहाँ हैं, इसकी खोज करों। तृष्णा और आसक्ति दुःखकी जड़ है। दुःखक्षणी पदार्थ को सुखदायी समक्तर तुम व्यर्थ उसके पीछे पड़ रहे हो। सब लोग काल्पनिक सुखका उपभोग लेनेकी कोशिश कर रहे हें। आसक्तिसे मनुष्य अहङ्कारमय हो जाता है, वह विलक्षल विवेक-हीन यन जाता है, वह विपत्ति की श्टङ्खलामें पूरे तौरसे जकड़ जाता है। इस संसार की विविध विपत्तियोंको ढूँढ़ो, और उनके पंजे से छुटकारा पानेकी चेष्टा करों। मुगजल के पीछे दौड़ने वाले हरिनकी नाई अन्धे वनकर सुख-प्राप्तिके लिए न

अप्राङ्ग मार्ग — (१) सत्य दृष्टि, (२) सत्य संकल्प, (३) सत्य भाषण, (४) सत्य कम्म , (५) सत्य जीवित कम्म , (६) सत्य प्रयत्न, (७) सत्य विवेक और (८) सत्य प्रकाशता। महात्मा बुद्ध इन अप्रविध मार्ग-सूत्रोंका विवेचन कर उन्हें अच्छी तरहसे लोगोंके दिलमें जमा दिया करते थे। 'आर्थ-सत्यचतुप्रय,और 'अप्राङ्गमार्ग' ये बुद्ध प्रणीत धर्म्म के मुख्य तत्त्व हैं। इनके सिवा आपने अपने शिष्योंको समय-समयपर और भी कई तरह के नीति-तत्त्वोंका उपदेश किया। आपने अपने धर्म्म के तत्त्वोंको किसी भी पुस्तक में लिख न रखा था। परन्तु वे उन्हें अपने शिष्योंको चारम्वार बतलाया करते थे। ईन उपदेशोंको हृदयमें धारण कर उनके शिष्य लोगोंको उपदेश दिया करते थे। महात्मा बुद्ध के शिष्यों की संख्या वढ़ गई। आपने अनेक छोटे-छोटे सङ्घ निर्माण किये।

वे आठ महीने देश-देशान्तरोंमें उपदेश करते हुए घूमा करते थे और चार महीने वुद्धके पास रहकर उनसे धर्म-सम्बन्धी विशेष वार्त्तालाप किया करते अथवा उनसे अपनी शंकाओं का निवारण करा लिया करते थे। इस तरह वे महात्मा वुद्धका उपदेश श्रवण कर अपने ज्ञानको विशेष रीतिसे बढ़ा लिया करते थे।

महातमा बुद्धने राजा विम्बसारको अपने धमम की दीक्षा दी।
आपने अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा और माता प्रजापित को उपदेश
देकर अपने धमम का अनुगामी बनाया और तमीसे स्त्रिंको उपदेश
देकर उन्हें भिक्षु कणी बनानेकी चाल निकल पड़ी। अपने चचेरे
भाई देवदत्त, आनन्द और पुत्र राहुल को भी आपने अपने धमम में
शामिल किया। जिस समय महातमा बुद्ध लोगोंको उपदेश देनेके
लिए किपलबस्तु गये थे, उस समय बस्ती में वे मीख माँगते
हुए घूमा करते थे। आपको भीख माँगते हुए देखकर र राजा
शुद्धोधन को बहुत बुरा मालूम हुआ। तब आपने अपने पिताकी
सान्त्वना को और यह कह कर कि मुक्ते भीख माँगनोही चाहिए,
आपने भीख माँगनेका अपना कम उसी तरह जारी रखा। इस
बातसे महातमा बुद्ध के नीति-धेर्यका उत्तम रीतिसे पता
चलता है।

एक वार किसी ब्राह्मणने कुत्सित वृद्धि से गौतम से पूछा कि, ''ब्राह्मण किसे कहना चाहिए।'' इसपर वृद्धने यह जवाब दिया कि, ''जो सदाचारी हैं, जिसने अपनी पापवासनाओंका उच्छे दन कर स्वयं पर जय प्राप्त करली हैं, वही ब्राह्मण हैं। केवल ब्राह्मण्र के कुलमें जन्म लेनेसेही कोई मनुष्य ब्राह्मण नहीं हो जाता।" एक बार किसी गाँवमें महामारीने वड़ा ऊधम मवाया था। उसके मारे लोग धड़ा-धड़ मरने लगे थे। वहाँके निवासियोंकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गईथी। उन्हें अपना कर्त्तव्य तक ज्ञात न होता था। इसी अवसर पर महातमा बुद्ध अपने ढाई सौ शिष्योंके साथ उस गाँवमें गये। और वहाँ लोगों का औपधोपचार कर उनकी बड़ी सेवा-शुश्रूपा की। अन्धों और लँगड़ों की रक्षा की। वे यह कहा करते थे कि दूसरेका हित करना धम्मेका मुख्य भागहै। वे अनेक प्रकारकी तन्त्र-मन्त्र-विद्याओंका तथा भूत-भविष्य इत्यादि ज्योतिष-विद्या का हमेशा निर्णध किया करते थे।

पिताकी मृत्युके समय महात्मा युद्ध उन्हों के यहाँ थे और आपने उस समय को लीकिक रीतिके अमुसार पिताका किया-कार्म अच्छी तरहसे सम्पन्न किया। महात्मा युद्ध अपने शिष्योंके साथ पावा नामक गाँवमें आये। वहाँ आपको चन्द नामक एक शिल्पकार ने भोजनोंके लिए निमंत्रित किया। इस भोजनमें उसने सुअर के गोशत का भी कुछ पदार्थ वनवाया था। इस पदार्थको उसने महात्मा युद्धको सेवा में वड़ी श्रद्धाके साथ अपण किया। जब महात्मा युद्धको कोई भिक्तके साथ कुछ अपण करता तो वे उसको अवश्य स्वीकार कर लिया करते थे। ठीक वही हाल यहाँ भी हुआ। महात्मा युद्ध उस पदार्थको खा तो गये पर उसे पचा न सके। वे आमाशय रोगसे पीड़ित होकर वीमार

हो गये और इसी वीमारीसे कुशी नामक गाँवके पास, ईस्ति लगभग ५४३ वर्ष पहले, आपका देहावसान हो गया। महात्मा गौतम की मृत्यु का वृत्तान्त चारों ओर फैल गया। इसे सुनकर कई शिष्य वहाँ जमा हो गये। बड़े-बड़े राजा और महाराजा भी वहाँ आये। महात्मा बुद्धकी देह फूलोंसे आच्छादित की गई। चन्दन, कपूर इत्यादि सुवासित पदार्थों से एक चिता निर्माण को गई और बड़ी सज-धज के साथ आपका शरीर दहन किया गया। महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियाँ तथा उनकी चिता-भस्मको मुख्य-मुख्य शिष्यों और राजाओं ने आपसमें बाँट लिया और आगे चलकर उनपर बड़े-बड़े स्तूप (मन्दिर) बनवाये।

पहले यह और अन्य धर्म-विधियों का यहा प्रकाण्ड मचा हुआ था। यह में पशुओं की हत्याएँ हुआ करती थीं। महात्मा गौतमने इन सब अत्याचारों का घोर विरोध किया। पहले ब्रा-ह्मणों तथा उच्चवर्ण के लोगों में ही धर्म का ज्ञान रहा करता था। परन्तु आपने अपने धर्म को प्रचलित भाषा में प्रतिपादित कर सब लोगों के लिए विलकुल सुगम बना दिया। वे ज्ञाति-भेदके विरुद्ध थे। मिक्षुओं के संधों का निर्माण कर उनके द्वारा स्व-धर्म का प्रसार कराने की प्रधा आपही ने निकाली। स्त्रियों की दशा अत्यन्त शोचनीय थी, परन्तु महात्मा गौतम ने उसमें अंशतः सुधार कर दिया। वे यह कहा करते थे कि मनुष्यका श्रेष्ठत्व उसके जन्म पर निर्मर नहीं रहता, विहक, वह उसके आचरण से जाना जाता है। जातिभेद में आपने अने को प्रकार कि निर्वन्ध डाले। आपने

लोगोंसे यह कहा कि मोक्ष-मार्ग के लिए नीति और सदाचारकी अत्यन्त आवश्यकता है और यही आद्य धर्म है। आपने मंत्र-तंत्रका निषेध किया। आपने यह प्रतिपादन किया कि स्वयं अपनी उन्नति के लिए तथा मोक्ष प्राप्त करनेके लिए देवतार्वन कर ईश्वरको प्रसन्न करना व्यर्थ है। तात्पर्य यह कि संसार में जो अनेक धर्मसंस्थापक हो गये हैं उनमें महात्मा गौतम वुद्धका दर्जा बहुत ऊँचा है। आपके धर्म-प्रन्थोंका अध्ययन करना, उनका परिशीलन और मनन करना हमारा कर्त व्य है।



## धर्मपद

श्रथवा

महात्मा बुद्ध-प्रग्रीत

नीति-बोध।



पहली सीढ़ी।

ulitaren

यमक ( अथवा युग्म ) वर्ग ।

## -4. A.A.

१। हमारी आज कल की दशा (सद्यःस्थिति) हमारे गत विचारों का (मनोभावों का) परिणाम है। वह हमारे विचारों पर अवलम्बित रहती है, वह हमारे विचारों की यनी रहती है। जिस तरह रथ खींचनेवाले वैल के पीले रथका पहिया दीइता जाता है उसी तरह जो मनुष्य अपने हृद्य में कुचुद्धि धारण कर वातचीत करता है अथवा आचरण रखता है, उसके पोछे-पीछे दुःख दौड़ता जाता है।

- २। हमारी साम्प्रत दशा हमारे गत विचारों का फल है। यह हमारे विचारों पर अवलम्बित रहती है। वह हमारे वि-चारों से वनी रहती है; मनमें शुभ हेतु अथवा सुविचार धारणकर जो मनुष्य अपना आचरण रखता है, उसके पीछे सुख छाया के समान सदैव वना रहता है।
- ३। उसने मेरी निर्भटर्सना की, उसने मुक्ते हरा दिया, उसने
  मुक्ते लुटा दिया—इस तरह के विचारोंको जो मनुष्य अपने
  हदयमें स्थान देते हैं, उनका, उस मनुष्य से जो मनमुटाव
  रहता है वह सदा के लिये कदापि दूर न होगा।
- ४। उसने मेरा अनादर किया, उसने मेरा पराभव किया, उस ने मुक्ते मार दिया, उसने मेरा सर्वस्व छीन लिया—इस तरह के विचारों को जो मनुष्य अपने हृद्यमें धारण नहीं करते उनकी उस मनुष्य से जो अनवन रहती है, वह सदा के लिये दूर हो जाती है।
- ५। क्योंकि, पुराना सिद्धान्त है कि शहुतासे शहुता कदापि नष्ट नहीं होती, पर वह प्रेम से नष्ट हो जाया करती है।
- ६। मूर्ष लोग इस बात का तो कभी ख़याल नहीं करते कि हम सब यहीं मरनेवाले हैं। परन्तु जो लोग इस बातको समकते हैं उनके कगड़े तुरन्त मिट जाया करते हैं।

- ७। जो मनुष्य केवल अपनेही खुंखं के लिये इस संसार में जीता है, जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों का निग्रह नहीं करता, जो भोजन करते समय नियमितता धारण नहीं करता, जो आलसी और दुर्वल है, उसको मार (काम) उसी समय इस तरह गिरा देता है. जिस तरह किसी कमज़ोर वृक्ष को प्रचण्ड फड़फानिल नष्ट कर देता है।
- ८। जिस तरह शिलामय पर्वतको वायुं का ककोरा नहीं गिरा सकता, उसी तरह जो मनुष्य अपनेही सुंख की अपेक्षा धारण कर नहीं रहता, जिसने इन्द्रियों पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया है, जिसका भोजन नियमित रहता है, जो श्रद्धावान और सबल होता है उसका मार (काम और मोह) वाल भी वाँका न कर सकेगा।
- १। पाप का, कामांदि विकारों का, क्षालन किये विना जो पीत वस्त्रों को (मिक्षु वेश) धारण करने की ईच्छा करता है, जो नियमितता और सत्य की ओर ज़रा भी ध्यान नहीं देता, वह पीत वस्त्रों को धारण करने के लिये सर्वथा अयोग्य है।
- १०। परन्तु जिसने अन्तःकरण की मिलनता को (पाप) दूर कर दिया है, जिसमें सारे सद्गुणों का पूर्ण रीति से विकाश हो चुका है, जो नियमितता और सत्य की ओर ध्यान देता है, वह पीत वस्त्रों को धारण करने के लिये विल्कुल योग्य है।

- ११। जिन्हें असार वस्तु सारयुक्त जान पड़ती है और सार-युक्त निःसार माळूम होती है, वे मिथ्या द्रष्टिका आश्रय लेते हैं। इसी लिये उन्हें सार (सत्य) कमी भी प्राप्त नहीं होता।
- १२। जिन्हें सारवस्तु सारही मालूम होती है और असार असारही जान पड़ती हैं, वे सत्य वासनाओंका अनुसरण कर अपना आचरण रखते हैं। इसीलिये उन्हें सचा मार्ग प्राप्त होता है।
- १३। जिस प्रकार अच्छी तरह न छाये गये घरमें वर्षा की वूँ दों का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार अविचारी मनमें वि-कारों का (अभिलाष, आसिक आदि का) प्रवेश हो जाता है।
- १४। अच्छी तरह छाये गये मकान में जिस तरह वर्षा की बूँ दें प्रवेश नहीं कर सकतीं, उसी प्रकार पूर्ण विचार-शील मनमें विकारों का (अभिलाष, आसक्ति आदि का) प्रवेश नहीं हो पाता।
- र्प। वुरे कामों को करनेवाला मनुष्य इस लोकमें दुख पाता है और परलोक में भी दुःख का भाजन बनता है। वह दोनों लोकोंमें क्लेश पाता है। अपने दुष्कर्म के वुरे परि-णामों को देखकर उसे शोक-दुःख होता है।
- १६। सदाचारी (पुण्य कर्म करने वाले) मनुष्य को इस लोकमें आनन्द होता है और परलोक में भी वह आनन्द का

उपभोग लेता है। दोनों लोकोंमें वह आनन्द-सागर में मग्न रहता है। अपने कर्म के शुद्ध फलों को अवलोकन कर उसे सन्तोष तथा आनन्द मालूम होता है।

- १७ ! दुराचारी (पापी) मनुष्य इस लोक में दुःख पाता है और परलोक में भी । वह दोनों लोकों में क्लेशका भागी बनता है । अपने किये हुए बुरे कर्मी को देख कर उसे दुःख होता है और जिस समय वह बुरे कामों को करने में प्रवृत्त होता है, उस समय तो उसके दुःख का ठिकाना नहीं रहता।
- १८। सदाचारी मनुष्य को इस लोकमें भी सुख होता है और परलोक में भी। वह दोनों लोकों में सुख का अनुभव लेता है। अपने किये हुए सत्कर्मों को देख कर उसे आनन्द होता है और उन्हें करते हुए उसे जो सुख होता है, वह पहले सुंख की अपेक्षा कहीं अधिक है।
- १६। अविचारी मनुष्य ने वीद्ध-शास्त्र (संहिता) का कितना भी पारायण क्यों न किया हो, परन्तुं प्रमत्त होकर यदि वह अपना आचार उसके अनुसार नहीं रखता, तो उसे ठीक उसी तरह श्रमणत्व (आचार्यत्व—श्रेष्ठत्व) प्राप्त नहीं होता, जिस तरह दूसरे की गौओं को गिननेवाले चरवाहे की वे गौएँ प्राप्त नहीं होतों।
- २०। जिसने राग, द्देप और मूर्खता का त्याग कर दिया है, जिसे सत्य-ज्ञान और मन की शांति प्राप्त हुई है, जो इस

संसार की किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में तथा परलोक के सम्बन्ध में कुछ भी चिन्ता नहीं करता, वह धर्मशील है। ऐसा धर्मशील मनुष्य, चाहे शास्त्रों का थोड़ासा भी पाठान्तर क्यों न करे, पर वह श्रमण (आचार्य) होने के बिल्कुल योग्य है।



# दूसरी सीढ़ी।



## श्रप्रमाद (दत्तता ) वर्ग।

#### weight from

- २१। दक्षना मोक्ष का रास्ता है। प्रमाद अथवा असावधानी मृत्यु का मार्ग है। जो दक्ष रहते हैं, वे शीघ्र नहीं मरते। जो असावधान होते हैं, वे मरे जैसेही हैं।
- २२। इस बात को समम कर जिन लोगों ने दक्ष रहने में ख़ूब उन्नित कर ली हैं, जिन लोगों ने दक्षता के अर्थ को पूरे नीर से समम लिया है, उन्हें दक्ष रहने में आनन्द मालूम होता है, और श्रेष्ठ लोगों के (आचार्यों के) सच्चे ज्ञानमें उन्हें सुख मालूम होता है।
- २३। इस तरह के विचारशील, अचल और स्पष्ट वृत्तिवाले विद्वान् लोगों को सर्वोत्तम सुख का देनेवाला निर्वाण प्राप्त होता है।
- २४। जो दक्ष मनुष्य जाप्रत है, जो मूल नहीं जाता, जिसके कर्म शुद्ध हैं, जो विचारपूर्व्वक आत्मनिग्रह से अपना

आचरण रखता और धर्माचरण करता है, उस मनुष्य की कार्चि वढ़ जाती है।

- २५। दक्षता-पूर्विक जागृति रख और आत्म-संयमन कर युद्धि-मान् मनुष्य अपने लिये एक ऐसा द्वीप निर्माण कर लेता है, जो किसी भी प्रकार के जलप्रलय से कदापि नष्ट नहीं हो सकता।
- २६। मूर्ज लोग अहङ्कार के आधीन हो जाते हैं। वृद्धिमान् मनुष्य दक्षता की एक अमूल्य रत्न की नाई हिफ़ाज़त करता है।
- २७। शहङ्कार न कर, काम-विषयादि सुखीं में मस्त न रह। जो दक्ष और विचार-शील है, उसे विपुल सुख प्राप्त होता है।
- २८। जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ मनुष्य नीचे मैदान में खड़े हुए मनुष्यों को देखता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य, जब दक्षता को धारण कर अहङ्कार को दूर कर देता है, तब वह ज्ञानरूपी प्रासाद के शिखर से स्थिर-चित्त होकर, मूर्ख और कर्म-रत जनसमूह की ओर देखता है।
- २६। जिस प्रकार अच्छा घोड़ा दौड़में दुर्घल टहुओं के आगे निकल जाता है, उसी प्रकार जो अविचारी लोगोंमें दक्ष है और जो निद्रित मनुष्यों में जाग्रत रह कर वुद्धिमान है, वह दूसरों से आगे वढ़ जाता है।

- ३०। दसता फे फारण मध्यन (इन्द्र) सब देवताओं का स्वामी हुआ। न्होग-बाग दसताकी हमेशा प्रशंसा करते हैं और अन्तावधानता की निन्दा करते हैं।
- इ. १ द्रश्न रहने में जिस भिन्नु को आनन्द मालूम होता है और असावयानी तथा अविचार से जो सदा भय वाना रहता है, यह अपने सब छोटे-बड़े यन्थनों को अपने के समान भस्म कर डालता है।
- ३६। जिस भिक्षु को विचार में आनन्द मालूम होता है और अविचार से जो सदा हरता रहता है, उसे अपनी पहली दमा से भ्रष्ट हो जाने का हर नहीं रहता। वह निर्वाण-पद (मोझ) के फ़रीब पहुँच जाता है।

## तीसरी सीढ़ी।

## चित्तवर्ग।

- ३३। जिस तरह लुहार याणीं को ठीक करता है, उसी प्रकार पण्डित अपने अस्थिर, चञ्चल और सम्हालने के लिये कठिन चित्त की स्थिर करता है।
- ३४। पानी से निकाल कर सृखी धरती पर डाल देने से जिस

तरह मछली पुनः अपने मूल स्थान पानी में जाने के लिये छटपटाती है, उसी तरह मार (मोह) के पंजे से छुटकारा पाने के लिये हमारा चित्त भी तड़फता है।

- ३५। जिसका आकलन करना कठिन हैं. जो चपलता से पूर्ण है और सदैव स्वच्छन्दता से विहार करने वाला हैं, उस मन को चशीभूत करना अच्छा है। वश किये गये मन से सुख मिलता है।
- ३६। बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि वह अपने मनको अपने अधीन रखे। क्योंकि वह अदृश्य है और स्वच्छन्दता से विहार करने वाला है। मनको अपने अधीन रखने से खुद्ध-प्राप्ति होतो है।
- ३७। वायुक्तपी, स्वच्छन्दता एवम् अकेले भ्रमण करनेवाले और अन्तःकरण की कन्दरा में छिप कर रहनेवाले मन को जो मनुष्य अपने वश में रखता है. वह मार (मोह) के पाशसे मुक्त हो जाता है।
- ३८। जिसका वित्त अस्थिर है. जो यथार्थ धर्म से अपरिवित है, जिसके मन की शान्ति का भङ्ग हो गया है, उसका ज्ञान कमी भी पूर्णत्व-दशा को न पहुँचेगा।
- ३६। जिस मनुष्य के विचार कळुपित नहीं हुए हैं, जिसका मन,अकुळाहट से रीता है, जिसने पाप और पुण्य का

विचार करना छोड़ दिया है—ऐसा मनुष्य यदि जागृत है, तो उसे कुछ भी भय नहीं है।

- ४०। यह सोच कर कि यह शरीर घटके समान कड़ा है और किले के समान मनको मज़बूत करके मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ज्ञान-रूपी शक्त्रसे मार पर (वासनाओं पर) चढ़ाई करे। यदि उसपर जीत भी हासिल कर ली, तो भी उस पर सदा दृष्टि रखनी चाहिए। कभी भी असाव-धान न रहनो चाहिये।
- ४१। अरेरे, थोड़े ही समयमें यह शरीर निरुपयोगी लक्क ियों के लहीं के समान तुच्छ और चेतनाहीन हो कर ज़मीनपर गिर पड़ेगा।
- ४२। एक वैरी दूसरे वैरीका जितना नुकसान करेगा, किम्या शत्रु शत्रुका जितना नुकसान करेगा, उसकी अपेक्षा कुमार्गमें रत हुआ अपना मन अधिक नुकसान करेगा।
- ४३। सन्मार्ग पर चलनेवाला मन हमारा जितना कल्याण करेगा, उतना कल्याण तो हमारे मातापिता तथा दूसरे सम्बन्धी भी न करेंगे।



## चौथी सीढ़ी।

### \$ 30 And

## पुष्पवर्ग ।

-::-

- ४४! पृथ्वी, यमलोक और देवलोकको कीन जीत सकता है? जिस प्रकार चतुर मालाकार सुन्दर पुष्पींको चुनता है, उसी प्रकार सदाचारका सचा मार्ग कीन हूँ दृ निका-लेगा?
- ४४। जो साधक है, वह पृथ्वी, यमलोक और देवलोकको जी-तेगा। जिस प्रकार चतुर मजुष्य उत्तम फूलोंको खोज निकालता है, उसी तरह साधक सदाचारके सच्चे मार्ग को ढूँ ढ़-निकालता है।
- ४६। जो इस वातको जानता है कि यह शरीर बुलवुलेके समान क्षण-भरमेंही नष्ट होनेवाला है और जो यह सममता है कि वह मृगजलके समान है, वह मारके (कामके), पुष्प-शरका छेदन करेगा और उसे यमराजसे भेट होनेकी वारी न आवेगी।
- ४७। जिस तरह निद्रामें गर्क रहनेवाले श्रामको वाढ़ वहा ले

जाती है, उसी प्रकार जो मनुष्य पुष्प चुननेमें गर्क है, उसे मृत्यु ले जाती है। #

- ४८। फूल चुननेमें गर्क रहनेवाले मनुप्यकी, उसकी वासनाएँ तृप्त होनेके पहलेही, मृत्यु अपने हस्तगत कर लेती है।
- थें। फूलको तिनक भी दुःख न देकर, उसके रङ्ग और उसकी सुगंध का ज़रा भी नाश न कर, जिस तरह भौरा उसका पराग ले कर निकल जाता है, उसी तरह साधुओंको अपने प्राममें रहना चाहिये।
- ५०। दूसरोंके दोप, बुरे काम तथा असावधानता को दूँ ढ़नेकी अपेक्षा हमें प्रथम स्वयं हमारेही दुष्कर्मों और आलस्यकी और ध्यान देना चाहिए।
- ५१ ) जिस तरह सुन्दर और सुडौळ फूळ गन्ध-रहित होनेसे व्यर्थ है, उसी तरह जो अपने कथनानुसार अपना आचार नहीं रखता, उसके शब्द, कितने भी मधुर क्यों न हीं, निष्फळ ही हैं।
- ्रेश्न परन्तु जिस तरह सुन्दर और सुडौल फूल सुगन्ध-युक्त होनेसे उत्तम है, उसी तरह जो अपनी वात पर चलता है, उसके मधुर शब्द सफल हैं।
- ५३। हिंस तरह फूलोंके ढेरसे अनेक प्रकारकी मालाएँ बनाई

<sup>#</sup> मुखोका उपभोग लेनेमें जो मनुष्य लीन हो गया है, उसकी विषय-वासनाएँ एप्त होने के पहलेही मृत्यु उसे ले जाती है ।

जा सकती हैं, उसी तरह मनुष्यको जन्म धारण करतेही खूब सत्कृत्य करना चाहिए।

- ५४। फूलोंकी वास वायुक्ती दिशाके विरुद्ध नहीं फैलती, चन्दन की भी नहीं जाती और मिल्लिका (मींगरा) की भी नहीं जाती। परन्तु जो सज्जन हैं, उनका कीर्ति-परिमल वायुकी दिशाके विरुद्ध भी वहता है। मनुष्यका अच्छापन सब जगह संचार करता है।
- ५५। चन्दन और गुलतेवरा, कमल और वासन्ती इन सवके सुवासोंकी अपेक्षा सहुणोंका सुवास अपूर्व है।
- ५६। चन्दन और गुलतेवराका सुवास क्षुद्र है। परन्तु जो सद्गुणी हैं, उनका सुवास इतना तेज़ होता है कि वह जहाँ देवता लोग रहते हैं वहाँ तक—उतने ऊँचे तक— पहुँचता है।
- ५७। जिनमें ये सद्गुण वास्तव्य करते हैं, जिनमें अविचार नहीं है, जो सत्य-ज्ञान के योगसे मुक्त होगये हैं, उनके सामने मार (काम) की विस्कुल दाल नहीं गलती।
- ५८-५६ रास्ते पर फे'क दिये गये कूड़े-कचरे पर भी यदि क्रॉमल उत्पन्न होवे, तो वह जिस तरह मधुर, सुवासिक और मोहक होता है, उसी तरह कूड़े-कचरेके समान नीच और अज्ञानसे अ'घ हुए लोगोंमें स्वयं-प्रकाशित युद्धका शिष्य अपने ज्ञानके योगसे शोभा पाता है।

## पाँचवीं सीढ़ी।

#### ul pien

## बाल (मूर्ख) वर्ग।

#### -A. T. A.

- ६०। जिसे नींद नहीं आती, उसे रात यड़ी मालूम होती है; जो श्रमित होगया है, उसे मील वहुत लग्या मालूम होता है; जिसे सच्चे धर्मकी जानकारी नहीं है, उस मूर्ख को संसार विकट जान पड़ता है।
- ६१। यदि किसो यात्रीको उसकी अपेक्षा अच्छा अथवा उसीके समान कोई दूसरा यात्री न मिले, तो उसे चाहिए कि वह धीरजके साथ अकेलाही अपनी यात्राको तंय करे। उसके लिए ऐसा करनाही अच्छी वात है। परन्तु मूर्खकी संगति करना ठीक नहीं।
- ६२। 'ये छड़के मेरे हैं, यह धन-दोलत आदि सम्पत्ति मेरी हैं'— आदि विचारोंके मनमें हमेशा उत्पन्न होते रहनेसे मूर्खके मनमें होश होता है। यदि स्वयं उसपरही उसका अधि-कार नहीं है, तो फिर वह छड़कों अथवा सम्पत्ति पर क्योंकर हो सकता है?

- ६३। जिस मूर्व को यह मालूम हो जाता है कि 'में मूर्व हूं' वह कमसे कम उस समयके लिए तो वृद्धिमान होता है। परन्तु जो मूर्व अपने को वड़ा वृद्धिमान समकता है, उसे लोग सचमुचमें मूर्व कहते हैं।
  - ६४। जिस तरह चम्मच को रसकी मिठास नहीं मालूम होती, उसी तरह मूर्ल को, यद्यपि उसे जीवनभर तक बुद्धिमानों की संगतिका लाभ भी हुआ हो, तोभी सत्यकी जान-कारी कभी नहीं होती।
  - ६५। जिस प्रकार जिह्नाको रसकी रुचि मालूम होती है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यको, अरुप काल तक भी सहसमागम का लाभ होतेही, उसी समय सत्य की जानकारी हो जाती है।
  - ६६। जिन मूर्खों में वुद्धि नहीं होती, वे स्वयं अपनेही वड़े शबु होते हैं। क्योंकि वे जिन दुष्कर्मों को करते हैं, उनके कड़वे फल उन्हें ही भोगने पड़ते हैं।
  - ६७। ऐसे कम का करना ठीक नहीं, जिसके लिए आगे चलकर पश्चात्ताप होता है और अन्तमें जिसका फल हमें रोते हुए भोगना पड़ता है।
  - ६८। ऐसे कर्मका करना उचित है, जिसके लिए मनमें पश्चा-त्ताप नहीं होता और जिसके फलका स्वीकार करनेमें आनन्द एवं समाधान होता है।
  - ६६। दुष्कर्मके करनेपर, जब तक उसका फल नहीं मिलता तब

तक मूर्ख मनुष्योंको अपना कर्म शहद के समान मीठा मालूम होता है। परन्तु जब वही कर्म परिपक्व हो जाता है, तब मूर्खों को उससे दुःख होता है।

- ७०। यदि कोई मूर्ख यतीके समान कई महीनोंतक दर्भ की पत्तियोंमें भोजन प्रहण करे, तौभी वह ऐसे मनुष्य की एक आना भी यरावरी नहीं कर सकता, जिसने धम्म का अच्छी तरहसे मनन किया है।
- ७१। ताज़ा दुहा हुआ दूभ जिस तरह एक दम नहीं विगड़ जाता, उसी तरह वुरे कम का कड़वापन उसी समय नहीं जान पड़ता। राखमें जलती हुई अग्नि के समान प्रज्ज्व-लित रहकर वह मृर्ख का पीछा नहीं छोड़ता।
- ७२। जब बुरा कृत्य बाहर निकलता है तब वह मृख के शोक का कारण होता है। उससे उसका सिफ़ मानखण्डन ही नहीं होता, बल्कि, वह उसका सिर फोड़ता है।
- 9३। मूर्ख लोगही भिक्षुओंमें अग्रस्थान की, मठमें अधिपति की, और लोगोंसे पूजा की इत्यादि वृथा कीर्तिकी अपेक्षा करें।
- ७४। 'यह मैंने किया है, वह मैंने किया है'—यह गृहस्थ और मिक्षुको मालूम होने दो; 'जो कुछ उन्हे' करना-धरना हो, उन्हे' चाहिए कि वे उसे मेरी आज्ञानुसार करे' —यह मूर्ख को सोचने दो; इसके कारण उसकी तृष्णा और उसका अहंभाव बढ़ता रहता है।

७५। सम्पत्ति प्राप्त करनेका मार्ग एक है और निर्वाण प्राप्त करनेका मार्ग दूसरा है। जो भिक्षु वुद्धका शिष्य है; उसे यह वात मालूम हो जानेपर वह सांसारिक यशकी इच्छा न करेगा और संसार से अलित रहनेका यल करेगा।

## बठी सीढ़ी।

## परिडत वर्ग।



- ७६। जो तुम्हें यह वतलाता है कि सच्चा भांडार कहाँ मिलेगा, जो तुम्हें यह वतलाता है कि कौनसी वस्तु ग्रहण की जाय और कौनसी छोड़ दी जाय, उस युद्धिमान् मनुष्यके कथन को तुम स्वीकार करो। जो लोग ऐसे मनुष्यका उपदेश सुने गे, उनका कल्याणही होगा, अकल्याण कभी न होगा।
- ७९। उसे तुम्हें डॉट-डपट करने दो, उसे उपदेश करने दो, उसे अयोग्य वार्तोंका निषेध करने दो। इन कारणीं से वह

सज्जनोंको प्रिय होगा, परन्तु दुर्जन उसका तिरस्कार करेंगे।

- 9८। दुए जनोंसे मित्रता मत रक्खो। नीच जनोंकी संगति न करो। सज्जनोंसे मित्रता रक्खो। जो सत्पुरुप हैं, उन्हें अपने मित्र बनाओ।
- 9६। जो धर्म के तत्त्वोंका सेवन करते हैं, वे आनन्द से तथा शान्त चित्तसे रहते हैं। आर्थ्यों (श्रे छों) के द्वारा उपदेशित धर्मतत्त्वों से साधुओं को निरन्तर आनन्द होता है।
- ८०। नल अथवा नहर के खोदने वाले लोग पानी को चाह जहाँ ले जा सकते हैं। वाण बनाने वाले लोग (लुहार) वाणोंको चाहे जैसा नवा देते हैं; बढ़ई लकड़ीके डूँड़को नवा देते हैं; परन्तु जो पण्डित हैं, वे स्वयं अपनेको मन-चाहता स्वरूप दे देते हैं। वे अपनी वृत्तिको चाहे जिस ओर मुका देते हैं।
- ८१। जिस प्रकार प्रचण्ड भूधर (पर्वत ) वायु के भकोरेसे नहीं डगमगाता, उसी प्रकार मितमान लोग निन्दा अथवा स्तुतिकी तनिक भी परवा नहीं करते।
- ८२। जो वृद्धिमान् हैं, वे धर्मा श्रवणके कारण गंभीर, निर्मेल और शान्त सरोवर के सदूश शान्तिचत्त होते हैं।
- ८३। कितने भी संकट क्यों न आ पड़ें तथापि सज्जन अपने आवरण-क्रमका परित्याग नहीं करते; वे वकक्षक नहीं

करते तथा खुलकी इच्छा नहीं रखते। वे न तो सुलके कारण फ ठते हैं और न दुःख से दुःखित होते हैं।

- ८४। जो मनुष्य अपने तथा परायेके लिए पुत्र, सम्पत्ति और अधिकारकी इच्छा नहीं रखता; जो अयोग्य मार्ग-जन्य स्वोत्कर्पकी वांञ्छा नहीं रखता, वह मनुष्य सज्जन, ज्ञानी और सद्गुणी है।
- ८५। संसारके उस पार तक (पूज्य स्थिति को) पहुँ चनेवाले लोग बहुत थोड़े हैं; परन्तु किनारेपरही इधर-उधर भटकने वाले (संसारमें व्याप्त) लोगोंकीही संख्या अमित है।
- ८६। धर्मा का पूर्ण उपदेश प्राप्त होनेपर जो तदनुसार आचरण रखते हैं, बेही दुस्तर मृत्यु-लोक पार करनेमें भी समर्थ होंगे (निर्वाण पदको पहुँ चेंगे ')।
- ८७-८८ । बुद्धिमान् मनुष्यको अज्ञान स्थितिका परित्याग कर अच्छी स्थिति (भिक्षु-वृत्ति) धारण करनी चाहिए। गृह छोड़ गृहहीन होजानेपर उसे सौख्य-होन एकान्त वासमें भी सुख मानना चाहिए। समस्त सुखोंका त्याग कर और 'मेरा' मेरा' न चिल्लाते हुए उसे सबै मानसिक व्याधियोंसे अपना छुटकारा कर लेना चाहिए।
- ८६। जिनके मनमें ज्ञान के (सात) तत्त्व पूर्णतया जम गये
  हैं, जो किसी वस्तु में आसक्त न हो, मुक्त दशामेंही निज
  सौख्य मानते हैं और जो अपनी सम्पूर्ण वासनाओं का

दमन कर स्वयं प्रकाशित हैं-वे इहलोकमें भी मुक्त रहते हैं।

## सातवीं सीढ़ी

# अर्हत् ( पूज्य ) वर्ग ।

#### ~ 100 Med ~

- जिसने जगत्-सम्बन्धी स्व-प्रवास पूर्ण कर लिया है, जिस ने दुः खका त्याग कर दिया है और सव वन्धनोंको तोड़ सव प्रकारसे अपनेको मुक्त कर लिया है, उसे भोक्तृत्व (दुःख) नहीं।
- जिन्हें गृहमें सुख मालूम नहीं होता और जो पूर्ण विचार 1 33 कर चूकने पर गृहका परित्याग करते हैं, उनका त्याग सरोवर छोड़कर चले गये हंसींके समान है।
- जिनके पास सम्पत्ति नहीं है, जो अभिमत आहार करते 153 हैं और जिन लोगोंने अप्रतिचद्ध तथा शून्यमय निर्वाणकी जानकारी प्राप्त करली है, उनका मार्ग आकाशमें परिभ्रमण करनेवाले पक्षियोंके मार्गके समान दुराज्ञेय है।

- ६३। जिसकी तृष्णाएँ शान्त होगई हैं, जो विययादि भोगोंमें निमग्न नहीं हुआ है, जिसने अप्रतिवद्ध तथा शून्यमय निर्वाणको जान लिया है, उसका मार्ग आकाशमें संचार करनेवाले पश्चियोंके मार्गके समान दुराइये हैं।
- ६४। जिसने किसी दृढ़ टेंववाले घोड़े की नाई' निजेन्द्रियोंको आवद कर लिया है, जिसे अहं माव नहीं है और जिसकी वासनाएँ लुप्त होगई हैं, ऐसे मनुष्य की देवता भी स्पर्धा करते हैं।
- ६५। जो मनुष्य निज कर्त्तव्य करता है, जो पृथ्वी तथा इन्द्र-वज्रके समान सिहण्णु है, वह पंकरिहत सरीवर की नाई निर्मेल है। वह जन्म-मरणके आवागमनसे मुक्त रहता है।
- ६६। सम्यक् (सत्य) ज्ञानके द्वारा जिसने मुक्ति प्राप्त करली है, और जो इस रीतिसे स्थिरिवत्त (शान्त) होगया है, उसके विचार, उसके शब्द और उसके कम —ये त्रिविध द्वार शान्त होते हैं।
- ६७। जो मोला नहीं है, जो अज (अनिर्मित) को जानता है, जिसने सब पाश तोड़ डाले हैं, जिसने सब मोहोंका नाश कर दिया है, जिसने सब प्रकारकी आशाओंका त्याग कर दिया है, वह मनुष्य सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ है।
- ६८। शहरोंमें अथवा अरण्योंमें, गहरे जलमें अथवा सूखी धरती पर, जहाँ कहीं परम पूज्य (अरहंत ) निवास करते हैं, वह रयल आनग्रमय है।

हि। विरक्तींको अरण्य आनन्ददायक मालूम होते हैं; जिस स्थानपर संसारको आनन्द नहीं होता, वहाँ विरक्तींको आनन्द मालूम होता है। क्योंकि, वे सुखोपमोगींकी बिल्कुल अपेंझा नहीं करते।

## श्राठवीं सीदी।

## सहस्र वर्ग।

- १००। हज़ारों शब्दोंसे परिप्लुत व्यर्धकी गपड़-चौद्स सुनने की अपेक्षा योध-युक्त एकही शब्द सुनना अच्छा है; क्योंकि उसके श्रवण करनेसे मनुष्यका अन्तरात्मा शान्ति की प्राप्त होता है।
- १०१। सहस्रों निरर्थंक शन्दोंसे भरी हुई गाथा (कविता) के श्रवण करनेकी अपेक्षा उस कविता का (धम्म गाथा) का सुनना कहीं अच्छा है, जिसका एकही शब्द श्रवण करने से मनुष्यको शान्ति-लाभ होता है।
- १०२। निरर्थक शब्दोंकी सहस्रों कविताएँ मुखाय करनेकी अपेक्षा ७

धर्मिके एकही शब्द को मुखाय करना अच्छा है; क्योंकि उसके अवण करनेसे मनुष्योंकों शान्ति प्राप्त होती है। १०३। जो मनुष्य सहस्र वार सहस्र छोगींको युद्धमें पछाड़ता है, उसकी अपेक्षा वह मनुष्य सब विजयी छोगींमें श्रेष्ठ है, जो

स्वयं अपने ऊपर जीत हासिल कर लेता है।

१०४-१०'। दूसरे सब छोगोंको जीत छेनेकी अपेक्षा आत्मविजय उत्तम है। जिसने स्वयं अपने ऊपर जय प्राप्त कर छी है, जो सर्वदा आत्म-संयमन करता है, उसकी जयको देवता, गन्धर्व और मार (कामदेव) काछिमा नहीं छगा सकते।

१०६। महीनों सहस्तें आहुतियाँ देकर यदि छगातार सहस्तें वर्षों तक यह किया जाय,तो इस यहकी अपेक्षा उस सत्पुरुषकी क्षणभर भी सेवा करना अधिक श्रेयस्कर है, जिसका अन्तःकरण सत्यज्ञानसे पूर्ण प्रकाशमान हो चुका है।

- १०७। अरण्यमें रहकर यदि सहस्र वर्षों पर्यन्त अग्नि का पूजन किया जाय और यदि सत्य-ज्ञान से पूर्ण प्रकाशित अन्तः-करण वाले सत्पुरुष की क्षण-भरही सेवा की जाय तो सहस्र सालों तक किये गये यज्ञकी अपेक्षा सत्पुरुषकी अल्प-सेवाही अधिक श्रीयस्कर है।
- १०८। पुण्य की प्राप्तिके लिए इहलोकमें किसी भी प्रकार की आहुतियाँ अथवा बलिदान दिये जायँ तोभी उन सबका रत्ती-भर भी मूल्य नहीं। जो सत्य-व्रत हैं, उन्हें सम्मान देकर उनकी सेवा करना सबसे अधिक श्रेयस्कर है।

- १०६। जो चृढ़ोंको सदा प्रणाम करता है और उन्हें' पूज्य मानता है, उसे आयुप्य, सीन्दर्य, सुख और वल ये चार चस्तुएँ विषुलता से प्राप्त होती हैं। #
- ११० । दुगु णी और विषय लोलुप मनुष्य यदि सौ वर्षतक जी-वित रहे, तो उस मनुष्यको अपेक्षा ऐसे मनुष्य का एक दिवस जीवित रहना भी अधिक अच्छा है, जो सदाचारी और विवेक-शील है।
- १११। अज्ञान में इन्दियोंके आधीन रहकर जो मनुष्य सौ वर्षां'-तक जीता है, उसकी अपेक्षा वुद्धिमान एवम् विवेकशील मनुष्यका एक दिन जीना अधिक अच्छा है।
- ११२। आलसी और दुर्वल रहकर जो मनुष्य सौ वर्षों तक जीवि-त रहता है, उसकी अपेक्षा ऐसे मनुष्यका एक दिन जीना ही अधिक अच्छा है, जिसने पूर्ण बल सम्पादन कर लिया है।
- ११३। आदि और अन्तका विचार न करते हुए जो मनुष्य सौ वर्षो तक जीता है, उससे ऐसे मनुष्यका, जिसने यह अच्छी तरह जान लिया है कि आदि और अन्त क्या है, एकदिन जीनाही अधिक अच्छा है।
- १११। ग्राश्वत-पद (निर्वाण) को न जानते हुए जो सौ सालींतक जीता है, उसके जीवन की अपेक्षा ऐसे मनुष्यका एक

<sup>#</sup> मनु स्मृति में चार प्रकार के यरा नतलाये हैं: — श्रायुष्य, निया, यरा श्रोर नल ।

दिनका जीवनही अधिक भला है, जिसे शाश्वत-पदकी पूर्ण जानकारी है।

११५। जिस मनुष्य को सर्वोत्तम धर्मोकी जानकारी नहीं, वह यदि सौ वर्षी तक भी जीवन धारण करे तोभी उसके इस दीर्घ जीवनकी अपेक्षा सर्वोत्तम धर्मोके ज्ञाताका एक दिनका जीवनही अधिक अच्छा है।

## नवीं सीढ़ी।





११६। यदि किसीकी यह इच्छा हो कि मेरे हाथसे शोब्रही कोई सत्कर्म होजाय तो उसे चाहिए कि वह बुरी वातोंसे अपने विचारोंको दूर रखे। यदि कोई सत्कृत्य आलस्यसे करता हो, तो उसके मनको बुरी वार्तोंसे आनन्द मालूम होने लगता है।

११७। यदि कोई दुराचार करे, तो वह उसे पुनः न करे। दुरा-वारका फल दुःख है।

- ११८। यदि कोई पुण्याचार करे, तो वह उसे पुनः करे ः उसके करनेमें आनन्द माने । पुण्याचरणका फल सुख है।
- ११६। जयतक दुण्हत्यके फल नहीं मिलते, तयतक दुण्हत्य के कर्त्ताको उससे सन्तोप मालूम होता है। परन्तु उसका युरा कर्म जय परिपक होकर फल देता है, तय उसे मालूम होता है कि यह युरा कर्म है।
- १२०। जवतक सत्कृत्य के फल नहीं मिलते, तवतक सङ्जनींकी भी बुरे दिन भोगने पड़ते हैं। परन्तु ज्योंही उसके सत्कर्म फलने लगते हैं, त्योंही उसे सुदिन प्राप्त होते हैं।
- १२१। यह सोचकर कि हमें उससे (पापकर्म से) कुछ भी उत्पात न होगा, कोई भी उसकी और दुर्लक्ष न करे। बूँद-बूँद पानीसे जिसतरह पानी का वर्तन भर जाता है, उसी तरह थोड़े-थोड़े पाप कर्मों को करके मूर्क पूर्ण पापी वन जाता है।
- १२२। यह सोचकर कि पुण्यकम से कुछ भी लाभ न होगा;
  किसी भी मनुष्यको उसकी ओर दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए। यूँद-यूँद पानी से वर्तन भर जाता है। थोड़ेथोड़े पुण्यकमों का संचय करनेसे ज्ञानी मनुष्य पुण्यशील
  वन जाता है।
- १२३। जिस तरह वह व्यापारी, जिसके पास बहुतसा धन है, परन्तु साथी थोड़े हैं, अपने प्रवासमें धोकेका मार्ग

रालता है, अथवा जिसे अपना जीवन प्रिय है, वह जिस तरह विवको रालता है, उसी तरह मनुष्योंको दुष्कर्मों का त्याग करना चाहिए।

- १२४। जिसके हाथमें घाव नहीं है, वह यदि विपको छुए तो कोई हानि नहीं; क्योंकि जिस मनुष्यके घाव नहीं होता. उसे विपसे हानि नहीं होती। इसी प्रकार जो पापाचरण नहीं करता, उसे पाप नहीं होता।
- १२५। हवामें घूल उड़ानेसे यह घूल जिस तरह उड़ानेवालेकेही मुँह पर था गिरती हैं ; उसी प्रकार जो मूर्फ निरुपद्रवी. शान्त और निरपराधी मनुष्य को त्रास देता है, उसे उन दुष्कर्मों का फल स्वयंही भोगना पड़ता हैं।
- १२६। कई एक लोग पुनर्जन्म पाते हैं. पापी नरकमें जाते हैं। जो पुण्यशील हैं, उन्हें स्वर्गप्राप्ति होती है। जो सर्व प्रकारके ऐहिक वन्धनोंसे मुक्त हैं, उन्हें निर्वाण प्राप्त होता है।
- १२७। अन्तरिक्ष, समुद्र, गिरिकन्दरा और समस्त संसारमें ऐसा कहीं एक भी स्थान नहीं है. जहाँ मनुष्य अपने दुष्कर्मों से छुटकारा पा सके।
- १२८। आकाश, समुद्र, गिरिकन्दरा और समस्त संसारमें ऐसा कहीं एक भी स्थान नहीं है, जहाँ मनुष्य मृत्युसे वच सकता हो।

## दसवीं सीढ़ी।

## दएड वर्ग ।

-----

- १२६। सब मनुष्य दण्ड से डरते हैं। सब मनुष्य मृत्यु से डरते हैं; ध्यान में रक्लो कि तुम भी उन्होंके समान हो . और इसिलए हिंसा मत करो, और न किसीका संहार होने दो।
- १३०। सब मनुष्य दण्ड से भय खाते हैं, सब मनुष्य अपने प्राण पर प्यार करते हैं; ध्यानमें रखो कि तुम भी उनके समान हो और इसलिए वध मत करो, और न किसीका संहार कराओ।
- १३१। जो मनुष्य हम लोगोंकी नाई स्व-सुख की इच्छा रखने वाले प्राणियोंकी अपने सुखके लिए हि सा करता है, उसे मृत्युके पश्चात् सुख न मिलेगा।
- १३२। जो हम लोगोंके समानही स्व-सुख की इच्छा रखनेवाले प्राणियोंको अपने सुख के लिए क्लेश नहीं देता अथवा उनकी हिंसा नहीं करता, उसे मृत्युके वाद सुख मिलेगा।

- १३३। किसीसे कठोर भाषण मत कर। जिससे तृ कठोर भाषण करेगा, वह तुक्षे उसी प्रकारका उत्तर देगा। कोध-युक्त भाषण दुःखद्यक होता है। दण्ड पर दण्ड प्राप्त होनेसे उसका परिणाम शरीर पर होता है।
- १३४। फूटे घंटेके समान मत चोल—असंबद्ध प्रलाप मत कर, जिससे तुक्ते निर्वाण-पद मिल जायगा। अगड़े-भाँसेसे तुक्ते सदा दूर रहना चाहिए।
- १३५। जिस प्रकार चरवाहा अपनी लकड़ीसे गायोंके भुण्ड को गौशालामें हाँक ले जाता है। उसी प्रकार जरा और मृत्यु जीवित्व को हाँका करते हैं (मनुष्य के आयुष्य को हरण किया; करते हैं)।
  - १३६ । मूर्ख मनुष्य जब कोई दुष्कार्य करता है, तब बह उसे मालूम नहीं होता । परन्तु आगे चल कर आग से जले हुए की नाई वह अपने दुष्कर्मी से जलता है।
  - १३७। जो निरुपद्रवी और ग्रीव मनुष्योंको दुःख देता है, उसे (नीचे वतलाई गई) दस दशाओंमेंसे एक न एक दशा तत्काल प्राप्त होती है—
  - १३८। (१) उसे अत्यन्त दारुण दुःख होगा।
    - (२) उसकी हानि होगी।
    - (३) उसे शारीरिक घाव होगा।
  - . (४) असहनीय वेदनाएँ होंगी अथवा वुद्धिभ्रंश होगा। १३६। (५) अथवा उसे राजदण्ड मिलेगा।

- (६) अथवा उसपर भयंकर अभियोग लगाया जायगा।
- (७) उसके सम्यन्धिंका संहार होगा, अथवा—
- (८) उसके धनकी हानि होगी।
- १४०। अथवा (६) विजली के गिरनेसे उसके घर जल जायँगे, और---
  - (१०) मृत्युके वाद वह मूर्ख नरक में जायगा।
- १४१। मनुष्यने जवतक वासनाओंका दमन नहीं कर दिया है, तव तक नग्न रहकर, जटा-जूट वढ़ाकर, मिलन रहकर, उप-वास कर, देहमें भस्म पोतकर और समाधि लगाकर कभी भी उसकी चित्त-शुद्धि न होगी।
- १४२। अच्छे वस्त्रोंके धारण करनेपर भी जो शान्ति धारण करता है; जो स्थिरचित्त, जितेन्द्रिय, आत्मनिष्रही और पवित्राचरणी होकर भी दूसरोंके दोप नहीं निकालता अथवा उनकी निन्दा नहीं करता, वही सच्चा ब्राह्मण, श्रमण (साधु) अथवा भिक्षु (धर्मोपदेशक) है।
- १४३। जिस नरह तेज घोड़ेके लिए कोड़ेका काम नहीं पड़ता, उसी तरह क्या इस संसारमें इस तरहका कोई नम्न मनुज्य है, जो डाँट-डपट करनेके लिए दूसरोंको अवकाश नहीं देता ?
- १४४। अच्छा सिर्खाया हुआ घोड़ा कोड़े का स्पर्श होतेही अ-धिक चंचल और होशियार हो जाता है; उसी प्रकार

श्रद्धासे, सदाचार से, उत्साह से, ध्यान के योगसे और धर्मिके परिशीलन से तुम्ते यह (शब्दप्रहारका) दुःख-वेग सहन होगा; ज्ञान और आचारसे तू परिपूर्ण होगा। १४५। नल किंवा नहर बनानेवाले लोग पानीको चाहे जहाँ ले जाते हैं; वाण बनानेवाले लोग (लुहार) वाणोंको चाहे जैसा नवा देते हैं, बर्द्ध लकड़ी के लठ्ठोंको नवा देते हैं। परन्तु जो बुद्धिमान हैं, वे स्वयं अपनेको चाहे जैसा बना लेते हैं। #

## ग्यारहवीं सीढ़ी।

## जरा वर्ग ।

१४६। जब यह संसार निरन्तर दुः खाग्नि से भुन रहा है, तब यहाँ हैं सी किस तरह आ सकती है और आनन्द क्योंकर प्राप्त हो सकता है ? तुम छोग अन्धकार में पड़े हुए हो। फिर प्रकाशकी खोज क्यों नहीं करते ?

१४७। घावोंके मारे विकल हुए, व्याधिप्रस्त, अनेक चिन्ताओं से

क यह श्लोक ८० वें श्लोक के समान है।

- च्याप्त और निर्वेळ—ऐसे इस कपड़े पहने हुए गोलेकी और (वृद्धेकी ओर) देखों!
- १४८ । इश हुआ, व्याधित्रस्त और क्षणभंगुर यह शरीर —यह दुष्कम्मीं का समूह—नाशको प्राप्त होगा । मृत्युसे जीव नष्ट होगा ।
- १४६। ये सफ़ीद हिंदुयाँ वरसातमें फेंक दिये गये कहू के स-मान हैं। फिर इन्हें देखने में क्या सुख है ?
- १५० । हिंदृयोंका किला बनाकर वह ख़ून और माँस से लीपा जाता है और फिर उसमें जरा और मृत्यु, गर्व और कपट वास करते हैं।
- १५१। सज्जन लोग सज्जनोंसे यह कहा करते हैं कि राजाके सुन्दर रथका नाश होता है, शरीर भी नए होता है; परन्तु जो सदाचारी हैं, उनके सद्गुणोंका कभी नाश नहीं होता।
- १५२। जिस मनुष्यने अल्प ज्ञान सम्पादन किया है, यह वैलकी नाई बूढ़ा होता है। उसका शरीर बढ़ता है; परन्तु उसका ज्ञान विलक्कलही नहीं बढ़ता।

१५३-१५४ # इस भोपड़ीके रचियताको खोज करते-करते उसकी

संसार की विविध वासनाओं को मानों मार अधवा काम हो उत्पन्न करता है। इस कामदेव के पाश से छुटकारा पाने पर मनुष्य को सत्य झान प्राप्त होकर वह निर्वाण के निकट पहुँच जाता है। कामदेव के इस चक्कर में फॅसे रहने के कारण मनुष्य को पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है।

प्राप्ति होने तक मुक्ते अनेक जन्म छेने होंगे । यार-वार जन्म प्रहण करना अत्यन्त दुःखदायक है। परन्तु, हे क्षोपड़ीके कर्ता! मैंने तुक्ते अय पूरा देख लिया है; यह कोपड़ी अब तू फिर न वांधना। तेरे सब बांस टूट गये हैं। तेरे लहे दुकड़े-दुकड़े हो गये हैं। मन के शाश्वत निर्वाण-पदके समीप तक पहुँ च जानेसे उसकी समस्त तृष्णाप लुप्त हो गई हैं।

- १५५। जिन्होंने योग्य शिक्षाके अनुसार व्यवहार नहीं किया है, और जिन्होंने युवावस्थामें किसी भी धन का संचय नहीं किया है, वे मछलियोंसे रहित सरीवर के तटपर रहनेवाले श्रीण बगुलेकी नाई मर जाते हैं।
- . १५६। जिन्होंने योग्य शिक्षाके अनुसार व्यवहार नहीं किया है, वे और जिन्होंने युवावस्थामें धनका संचय नहीं किया है, वे भंग हुए धनुषकी नाई गत कालके लिए शोक करते हुए पड़े रहते हैं।

## वारहवीं सीढ़ी।

### -4936333566A-

## श्रात्म (स्वतःसम्बन्धी ) वर्ग ।

- १५७। यदि कोई मनुष्य स्वयं अपने ऊपर अत्यन्त प्रेम करता हो. तो उसे चाहिये कि वह चिन्ता-पूर्विक आत्मशोधन करता जावे। तीन \* पहारोंमें (अवस्थाओंमें) से निदान एक पहारमें तो युद्धिमान् मनुष्यको जागृत रहना चाहिये।
- १५८। जो योग्य है, उसे मनुष्यको पहले स्वयं करना चाहिए और तदनन्तर वह लोगोंको उपदेश करे। ऐसा करनेसे बुद्धि-मान् मनुष्यको दुःख न होगा।
- १५६। मनुष्य दूसरोंको जिस तरहका आचरण रखनेका उपदेश करता है, उसी तरहका आचरण उसे स्वयं रखना चा-हिए। पहले स्वतः पर अधीनता प्राप्त कर लेनेपर दूस-रोपर अधिकार प्राप्त कर लेनेमें कठिनाई नहीं पड़ती। स्वतःपर अधिकार प्राप्त कर लेना सचमुचमें वड़ी टेढ़ी खीर है—अत्यन्त दुष्कर है।

क्र तीन पहार—यानी वाल्यावस्था, युवावस्था श्रीर वृद्धावस्था—इनं तीन श्रवस्थात्रों को तीन पहार कहा है |

- १६०। मनुष्य स्वयं अपना स्वामी है, दूसरा स्वामी कीन हो सकता है? स्वत: पर स्वामित्व प्राप्त कर छेनेपर मनुष्यको ऐसा उत्तम स्वामी मिछता है कि जैसा दूसरोंको शायद हो कभी मिछता हो।
- १६१। जिस प्रकार हीरा मूल्यवान पत्थरके टुकड़े करता है, उसी प्रकार स्वतः आचरण किया गयां, स्वतः उत्पन्न किया गया और स्वतः बढ़ाया गया पाप मूखों को चकनाचूर कर डालता है।
- १६२। जिस प्रकार वृक्षको विलक्कल लपेट डालनेवाली लता वृक्ष को नवा देती है, उसी प्रकार जो महान् दुए है, वह—जिस दशामें उसका रहना शतु चाहता हो—उस होन दशा में स्वयं अपनेको डाल लेता है।
- १६३। दुष्कामों को और ऐसे कामों को करना, जो स्वयम् अपने लिए अत्यन्त अहितकारक और लांछनास्पद हैं, अत्यन्त सुगम होता है। परन्तु जो कम्मे हितकारक और अच्छा है, उसे सम्पन्न करना बड़ा कठिन होता है।
- १६४। जो मूर्ज पूज्य ( अर्ह त् ), श्रेष्ठ (आर्य) और सदाचारी लोगोंकी आज्ञाका तिरस्कार करता है, और असत्य मतका अवलम्बन करता है वह कत्थक # नामक वाँसके फलों की नाई स्वयं अपने नाशका कारण बनता है।

<sup>\*</sup> कत्यक-नॉस की एक जाति होती है। जब इसमें फल लगते हैं तब यह यातो मर जाता है या फलों के लिए काटा जाता है।

१६५ । मनुष्य स्वयम्ही पापकमा करता है, और उसकी भुगतान भी स्वयम् ही भोगता है । वह स्वयम् होकरही पापकमा कामों का त्याग करता है और स्वयम् ही अपनेको शुद्ध कर छेता है । शुद्धि और अशुद्धि ये हमारी हमेंही हैं । हसरे को कोई भी शुद्ध नहीं कर सकता ।

१६६ | दूसरों के कामके लिए—फिर वह कितना भी वड़ा क्यों न हो—हमें अपने काम को नहीं विसार देना चाहिये ! जब मनुष्यको यह मालूम हो जाता है कि हमारा कर्त्तव्य क्या है. तब उसे चाहिए कि वह अपना कर्त्र व्य करने के लिए निरन्तर सावधान रहे !

## तरहवीं सीदी।



## लोक वर्ग ।

१६७ | हीन धर्मिका अवलम्बन मत करो । अविचारसे मत चलो । असत्य उपदेशका अनुसरण मत करो । संसार से मित्रता मत रखो ।

- १६८। जागृत रहो। आलसी मत रहो। नीतिधरमांचरण करो। जो नीतिमान है, वह इहलोक और परलोक दोनोंमें आन-न्दपूर्विक रहता है।
- १६६ । पुण्याचरणके मार्गको स्वीकार करो । पापाचरणके मार्ग को स्वीकार मन करो । जो सदाचारी है, वह इहलोक और परलोक दोनोंमें आनन्दसे रहता है।
- १७०। समम जाओ कि संसार वुल्युला अथवा मृगजलके सहरा है। जो संसारको इस प्रकार तुन्छ सममता है, उसकी ओर यमराज नहीं देखते।
- १९१। आओ, और राजरथके समान समकनेवाले संसार की ओर दृष्टि-पात करो। मूर्ख उसमें मस्त रहते हैं, परन्तु वृद्धिमान उससे अलित रहते हैं।
- १७२। पहले के नशेका लोप होकर पीछेसे जो सावधान होता है—सुधमें थाता है—वह मेधमण्डल से मुक्त हुए चन्द्रमा की नाई संसारमें अपने प्रकाशको विस्तारित करता है।
- १७३। जिसके पूर्व-दुष्कर्मी' को भविष्यके सत्कर्म्मी'ने ढाँप दिया है, वह मेधमण्डलसे मुक्त हुए चन्द्रमाके समान संसार को प्रकाशमान करता है।
- १७४। जगत् अन्धकारमय है और यहाँ थोड़े ही लोगोंको दि-खता है। जालसे छुटकारा पाये हुए पक्षियोंके समान थोड़ेही लोग इससे छुटकारा पाकर स्वर्गमें जाते हैं।
- १७५। हं सूर्यके मार्गसे जाते हैं। वे अपनी अद्भुत सामर्थ्यके

योगसे नभ-मण्डलमें संचार करते हैं। जो वृद्धिमान् हैं, वे मार (कामदेव) और उसकी सेनाको जीतकर इस लोकसे मुक्त होते हैं। #

- १७६। जब मनुष्य एक धर्माक्षाका उल्लंघन कर, असत्यभाषण करने लगता है और परलोककी हैं सी उड़ाने लगता है, तब ऐसा एक भी पाप नहीं बच रहता जिसे वह न करे। १७९। जो कंजूस होते हैं, वे देवलोकमें कभी नहीं जाते। जो मूर्ख होते हैं, वे उदारता की कभी प्रशंसा नहीं करते। परन्तु जो मनुष्य सुक्ष है, उसे उदारतामें बड़ा आन-द मालूम होता है और उससे वह परलोकमें सुखी होता है।
- १७८। पृथ्वी पर राज्य करना, किम्बा स्वर्गलोक का राज्य प्राप्त होना, अथवा समस्त लोकींका स्वामित्व सम्पादन करना— इन सबकी अपेक्षा 'स्रोत आपन्न' नामक निर्वाण की पहली सीढीका लाम होना अधिक श्रेयस्कर है।

<sup>#</sup> मनुष्यों को नाना प्रकार के मोहपाशों में बद्ध करने वाला मार-कामदेव-है और संसार की विविध प्रकार की वासनाएं मानों उसकी सेना है।

### चौद्हवीं सीढ़ी।

#### 

### बुद्धवर्ग । 🕸

-----

- १९६। जिसकी जयपर पुनः जय प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसकी जयका श्रेय इस संसारमें कोई भी नहीं ले सकता, ऐसे उस बुद्ध को (सिद्धको), उस त्रिकाल को, उस अगम्य को तुम किस मार्गसे आगे ले जा सकोंगे?
- १८०। जिस पर वासना के पाशों, किम्बा आमिषका अधिकार
  . नहीं चलता, अध्वा जिसे वे कुमार्ग की ओर नहीं भूका
  सकते, उस बुद्धकों, उस त्रिकालक को, उसं अगम्यकों
  तुम किस मार्गसे आगे ले जा सकोगे ?
- १८१। जो बुद्ध (पूर्ण क्वानी) हैं, जो मूलके चक्करमें न पड़कर चिन्तनमें सदैव निमग्न रहते हैं, जो क्वान-सम्पन्न हैं और सर्व संग परित्याग कर जो शांतिसुखमें तल्लीन हैं, उनकी देवता लोग भी स्पर्धा करते हैं।

१८२। मनुष्य-जनम दुर्लम है, मर्त्य मानवके जीवितका संरक्षण

क्र जो सिद्ध किम्बा पूर्ण कानी हो गये हैं।

- करना दुर्लभ है, सद्धर्मिका श्रवणगोचर होना दुर्लभ है, और वुद्धका जन्म-वुद्धत्व प्राप्त होना दुर्लभ है।
- १८३। सव वृद्धोंका (सिद्धोंका) यही उपदेश है कि पाप मत करो, पुण्य करो, अपने चित्तको शुद्ध करो।
- १८४। बुद्धका कथन है कि सबमें महान् प्रायश्चित्त क्षमा है, दृढ़ सहनशीलताही निर्वाण है। जो दूसरोंको मारता है, वह प्रवर्जित (यती) नहीं, जो दूसरोंको मर्मभेदी वाक्य कहता है, वह श्रमण (साधु) नहीं है।
- १८५ । बुद्धका आदेश है कि दूसरोंपर दोप मत मढ़ो, दूसरोंको मत मारो, धम्मांशाके अनुसार निष्रहपूर्व्यक आचरण रखो, मिताहार करो, एकान्तमें सोओ और वैठो, और सदैव उद्य विचारोंमें निमन्न रहो।
- १८६। सुवर्ण मुद्रिकाओं की फड़ी लग जानेपर भी लीभ की तृप्ति नहीगी। वही वृद्धिमान है, जो यह जानता है कि लीभ से, किम्बा कामसे प्राप्त हुआ सुख क्षणभंगुर और दुख- दायी है।
- · १८७। जिस शिष्यको (साधक को) पूर्ण ज्ञान हो चुका है, उसे स्वर्ग-सुखमें सन्तोष नहीं मालू म होता, किन्तु समस्त वासनाओंके नाश करनेमेंही उसे आनन्द मालूम होता है।
  - १८८। भीतिसे भयभीत होकर लोग जङ्गलोंमें, पहाड़ोंमें, काड़ोंकी

- कोहोंमें तथा पवित्र चैत्यके # तले आश्रय लेनेके लिये जाते हैं।
- १८६। परन्तु वे स्थान सुरक्षित नहीं, वह आश्रय सर्वोत्तम नहीं। क्योंकि वहाँपर आश्रय छेनेसे मनुष्योंका सव दुःखोंसे छुटकारा नहीं होता।
- १६०। जो मनुष्य वुद्ध, धम्म और संघ इस त्रिसरणिका आश्रय करता है; वह (नीचे दिये गये) चार पवित्र वचनोंको पूर्णतया जानता है,—
- १६१। आर्यसत्यवतुष्टय—(१) दुःख, (२) दुःखका मूल, (३) दुःखका अन्त और (४) दुःख-शमन करनेके अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग—(१) सत्य-द्रष्टि, (२) सत्य-संकल्प, (३) सत्यवाचा, (४) सत्यकम्प (५) सत्य-जीवन, (६) सत्य व्यायाम (७) सत्य-समृति और (८) सत्य-समाधि। ॥
- १६२। जिस आश्रयके छेनेसे मनुष्य की समस्त दुःखों से मुक्तता हो सकती है, वही आश्रय सुरक्षित एवम् सर्वोत्तम है।

श्र चैत्य-श्रास्थ, दाँत, रक्ता इत्यादि बुद्ध-शरीर पर बाँधे गये मंदिर ।
श श्रार्य-सत्य-चतुष्टय श्रीर श्रष्टांग-मार्ग ये दो बुद्ध-प्रणीत महान्

श आये-सत्य-चतुष्टय आर अष्टाग-माग य दा बुद्ध-प्रणीत महान् सिद्धांत हैं | इन्हीं धर्मतत्त्रों का दृष्टांत होने पर बुद्धके मन को शांति प्राप्त हुई । इन्हीं मूल तत्त्रों पर आगे चल कर आपने अपना धर्म प्रस्थापित किया | प्रथम दु:ख के मूल को खोज करके निकालना चाहिये और बाद सत्य-संकल्प और सल आचार-विचार का अवलम्बन करना चाहिए । तभी मुक्ति किम्बा निर्वाण प्राप्त होता है ।

- १६३। युद्ध-पदको पहुँ चा हुआ अलौकिक पुरुप मिलना कठिन है: वह सव जगह जन्म नहीं लेता। जिस कुल में ऐसे साधु पुरुपका जन्म होता है, वह कुल धन्य है।
- १६४। युद्धका जन्म सुखकारक है, सद्धमाँका उपदेशं सुख-कारक है, संघकी शान्ति सुखदायक है, जो शान्तिमय हैं उनकी भक्ति (सेवा) सुखदायक है।
- १६५-१६६ । जो पूज्यकी—फिर वे वुद्ध (ज्ञानी) हों, किम्या उनके शिष्य हों—सेवा करता है, जो ऐसे मनुष्यकी सेवा करता है, जिसने अनेक प्रकारके दुए कम्मों पर जय प्राप्त कर ली है, जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया है और जिसे किसी भी प्रकार का भय नहीं वच रहा है, उस मनुष्यके पुण्योंकी गिनती कोई न लगा सकेगा।

### पन्द्रहवीं सीढ़ी।

सुख वर्ग।

- १६७। जो हमसे हे पभाव रखते हैं, उनसे हेपभाव रखना छोड़ कर हम आनन्द में रहें। जो हमारा हेप करते हैं, उनसे वैर न रखकर हम आनन्द में रहें।
- १६८। विषय-प्रस्त लोगोंमें, हम विषयोंसे मुक्त होकर आनन्द-

- पूर्विक रहें। जो व्याधि-ग्रस्त हैं उनमें, आओ, हम व्याधिमुक्त होकर आनन्दपूर्विक रहें।
- १६६। आओ, हम अनुरक्त लोगोंमें रागहीन होकर आनन्दपूर्विक रहें। आसक लोगोंमें हम आसक्ति-विहीन होकर आनन्द से विचरें।
- २००। हमारा कुछ भी नहीं है—यह कहते हुए हम आनन्दपूर्विक रहें। आओ, तेजसम्पन्न देवताओं के समान हम आन-न्द में निमम्न रहें।
- २०१। जयसे द्वेष पैदा होता है; क्योंकि, जो जित हैं, वे दुःखी होते हैं। जिसने जयापजय दोनोंको तिलाजंली दे दी है, वह समाधान और सुखी रहता है। #
- २०२। रागके समान अग्नि नहीं है। द्वेषकी नाई किल नहीं है। इस देहकी यातनाओं के समान यातनाय नहीं हैं। शान्तिकी अपेक्षा अधिक सुख नहीं है।
- २०३। सब रोगीमें तृष्णा परम रोग है (जिनके कारण देह को पुनः-पुनः जन्म-मरण प्राप्त होता है, वे रोग) सं-स्कारका त्याग करना बड़ा कठिन है। इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर छेनाही निर्वाण है—वही परम सुख है। §

अ खुख और समाधान से निर्दा लेता है।

<sup>§</sup> स्कंध सदृशं दुःखं नास्ति । यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान य पांच स्कंध हैं। ये पुनर्जन्म का कारण होते हैं। भाव यह है कि इसके सिवा दूसरा जाव नहीं है। इनका नाश ही चिरशांति है।

- २०५। आरोग्य वड़ी देन है और समाधान श्रेष्ठ धन है। विश्वास अति उत्तम सम्बन्धी है और निर्वाण सबसे श्रेष्ठ सुख है। २०५। जिसने विवेक और शान्ति—इन दो रसींका पान किया है, वही सच्चे धम्मामृतका मधुर पान करता है। भय और पातक से वह विमुक्त होता है।
- २०६। आर्थ्यों का (जो श्रेष्ठ हैं उनका) दर्शन शुभ होता है और उनका समागम निरन्तर सुखदायक है। यदि मनुष्य मूखों का दर्शन न करेगा तो वह सचमुच सुखी होगा।
- २०७। जो मूर्लों के साथ जाता है, उसे सब मार्गों से दुःख होता है। ज्ञाता की सुहवतसे प्यारोंके सहवास की नाई आनन्द होता है।
- २०८। इसलिए, जिसप्रकार नक्षत्रोंके पीछे चन्द्रमा जाता है; उसी प्रकार जो चतुर, श्रोमान, बहुश्रुत, सहनशील और कार्य-दक्ष सत्पुरुष हैं, उनके पीछे-पीछे तुम जाओ।



# से।लहवीं सीढ़ी।

#### प्रियवर्ग।



- २०६। जो अपना जीवित-कर्त व्य भुलाकर, सुखके पीछे दौड़ता है और ध्यान करनेका कार्य्य छोड़कर, अभिमान के अधीन होता है, वह ध्यानमें सदै व निमन्न रहनेवाले मनुष्य से कुछ कालके बाद डाह करेगा।
- २१०। यह अच्छा है किम्बा युरा है—इस ओर मनुष्यको अधिक ध्यान न देना चाहिए। अप्रिय वस्तु का दर्शन होना और प्रिय वस्तु का दर्शन न होना दुःख का मूल है।
- २११। इसलिए मनुष्य को किसी भी वस्तु पर प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रिय वस्तु का नाश दुःख की जड़ है। जो किसीपर भी प्रीति नहीं करते किस्वा किसीका भी तिर-स्कार नहीं करते, उन्हें किसी भी प्रकारका वन्धन नहीं े है।
- २१२। प्रिय वस्तु से दुःख उत्पन्न होता है। प्रिय वस्तु से भय उत्पन्न होता है। जो प्रेमसे विलग हो चुका; उसके पास शोक और भय कहाँसे फटकने पायँगे ?

- २१३। ममतासे शोक उत्पन्न होता है, ममताके कारण डर पैद्रा होता है। जो ममता से अलग है, उसे शोक और भय क्यों कर मालूम होंगे ?
- २१४। आसक्तिके कारण शोक होता है, आसक्तिके कारण भय उत्पन्न होता है। जो आसक्ति-रहित हो चुका है; उसे शोक और भीति कहाँ की ?
- २१५। कामसे शोक उत्पन्न होता है, कामसे भीति उत्पन्न होती है। जिसने कामसे छुटकारा पा लिया है, उसे न शोक है और न भय है।
- २१६। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। जिसने तृष्णासे छुटकारा पा लिया है, उसे शोक और भीति नहीं।
- २१७। जो सह जो और वृद्धिमान् है, जो न्यायी, सत्यमापी और स्वकर्त व्यवस है, उसपर लोग प्रीति करते हैं।
- २१८। अनिर्वाच्य निर्वाणंपदकी प्राप्तिके लिए जिसके मनमें इच्छा उत्पन्न होगई है, जो मनमें सन्तोप धारणं करता है और जिसका मन कामसे व्याप्त नहीं हुआ है, उसे 'अध्व स्ोत' (वासनारहित होकर उन्नत स्थिति को प्राप्त हुआ) कहते हैं।
- २१६। वहुत दूरका प्रवास करके जो मनुष्य कई दिनोंके बाद कुशलपूर्विक घर लीट आया है, उसे देखकर उसके सम्बन्धी, सुदृद्द और ममताके लोग नमस्कार करते हैं। १०

२२०। जिस प्रकार सम्बन्धी अपने छीट आये हुए मित्रका आदर-सत्कार करते हैं, उसी प्रकार जिसने पुण्यकृत्य किये हैं, वह मनुष्य यह छोक छोड़कर यदि परहोकको गया, तो चहाँपर उसके सत्कृत्य उसका आदर-सत्कार करते हैं।

## सत्रह्वीं सीढ़ी।



- २२१। मनुष्यको क्रोध छोड़ देना चाहिए, गर्वका त्याग कर देना चाहिए और सब प्रकारके पाशोंसे अपना छुटकारा कर / छेना चाहिए। जो नामक्रपमें आसक्ति न रखकर विरक्त है, उसे दुःख प्राप्त नहीं होता।
- २२२। तेज़ चलनेवाले रथको नाई प्रक्डविलत क्रोधको जो मनुष्य सम्हालता है, उसे ही मैं सचा सारथी कहता हूँ। यदि इतर जन सारथी हुए भी तो वे निरे लगाम के पक-ड़ने वाले हैं।
- २२३। मनुष्यको चाहिए कि वह प्रेमके योगसे क्रोधपर जय

- प्राप्त करे, अच्छे कम्में से वुरे कम्में का नाश करे; कृपण को दानके योगसे हरावे और असत्य वोलने-वालोंको सत्यभाषण करके जीते।
- २२४। सत्य बोलना चाहिए, क्रोध न करना चाहिए, यदि किसी ने कोई अल्प याचना की, तो उसे सन्तुए करना चाहिए। इन तीन सीढ़ियोंसे तुम देवताओंके समीप पहुँच जाओंगे।
- २२५। जो मुनिजन किसी भी प्रकारकी हिंसा नहीं करते; जो सत्पुरुप इन्द्रियोंका संयमन करते हैं, वे अटल ंनिर्वाण पदको प्राप्त होंगे। वहाँ पहुँ चनेपर उन्हें लवलेशमात्र भी दुःख न होगा।
- २२६। जो निरन्तर जाग्रत रहकर अहोरात्र अध्ययन करते हैं, और जो निर्वाण-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके समस्त दोष नाशको प्राप्त होते हैं।
- २२७। जो मौन धारण कर बैठता है, उस लोग होष देते हैं, जो वहुत बोलता है, उसपर भी लोग होप मढ़ते हैं और जो मितमापी है, वह भी दोपका भागी बनता है। सारांश यह, कि इस स सारमें कोई भी ऐसा नहीं है, जिसके माथे लोग दोप नं मढ़ते हों। यह अनुलनीय कहावत आजकलकी नहीं, अत्यन्त प्राचीन है।
  - २२८। लोग जिसकी निरन्तर निन्दा किस्वा स्तुति करते हैं, ऐसा मनुष्य इस जगत्में न पूर्व-कालमें कभी

हुआ है, न भविष्यमें कभी होगा और न वत्त<sup>र</sup>मान कालमें ही वर्त्त<sup>र</sup>मान है।

- २२६-२३०। जिसका आचरण दोषरिहत है, जो वृद्धिमान्, ज्ञान-सम्पन्न और सद्गुणी है - और इस तरह जिसकी रोज़ प्रशंसा होती है, उसे, जंबू-नदीके स्वर्णकी नाई, दोप मढ़नेका साहस कौन करेगा ? देव और ब्राह्मण दोनों उसकी स्तुति करते हैं।
- २३१। रागके अधीन मत हो। कायाका निग्रह करो। कायिक दोपोंका (पातकोंका) त्याग कर काया के साथ सदा-चरण रखो।
- २३२। रागमें जिह्नाको वेरोक मत होने दो। जिह्नाका निम्नह करो। वाचिक दोपोंका (पातकोंका) त्याग करो, और वाचा से पुण्याचरण करो।
- २३३ । मनमें रागको मतं रक्खो, मनका निग्रह करो । मानसिक पापाचरणोंको छोड़कर मनसे पुण्याचरण करो ।
- २३४। जिन्होंने कायाका निग्रह किया है, वाचाका निग्रह किया है और मनका निग्रह किया है, वे ज्ञाता लोग सवमुचमें पूर्ण निग्रही हैं।

### ऋट्टारहवीं सीढ़ी।

#### 

#### मल वर्ग।

#### それはち

- २३५। तुम अब पके पत्ते की नाई हो गये हो। यमदूत तुम्हारे पास आन टपके हैं। तुम मरण-द्वारके सन्निध खड़े हो और तुम्हारे पास प्रवास की वित्कुल सामग्री नहीं है।
- २३६ । तुम अपनी रक्षाके लिए द्वीप तैयार करों, भरंसक मिहनत करों और युद्धिमान बनो । अन्तर्योमके मलका नाश होकर तुम ज्योंही पापसे मुक्त हो जाओगे, त्योंही श्रेष्ठ लोगों (आर्यों) के स्वर्ग में तुम्हारा प्रवेश होगा।
- २३७। नुम्हारा आयुष्य पूर्ण हो चुका है और तुम मृत्युके (यमके) विल्कुल निकट आनं पहुँ चे हो, मार्गमें तुम्हारे लिए आरामकी जगह नहीं और तुम्हारे पास प्रवासकी सामग्री भी नहीं है।
- २३८। स्वतःकी रक्षाके लिये द्वीप तैयार करो। भरसक प्रयत्न करो। तुम्हारे अन्दरका मल निकल जानेसे जहाँ तुम दोपरहित होगये, वहाँ तुम जन्म और जराके चक्करमें पुनः न फँसोगे।
- २३६। जिस प्रकार सुनार चाँदीका मैल निकाल डालता है, उसी

- प्रकार ज्ञाताको अपने अन्तःकरणका मेळ प्रतिक्षण थोड़ा-थोड़ा निकालते जाना चाहिये।
- २४०। लोहेसे उत्पन्न होनेवाला ज़ंग एक वार लोहेपर चढ़ जाने से जिस प्रकार लोहेको खा डालता है, उसी प्रकार जो सन्मार्गका उल्लंघन करता है, उसके पाप-कर्मा उसे दुर्गतिको पहुँ चा देते हैं।
- २४१। ध्यानका मल (पार्धना का मल) अनम्यास—वारम्वार पाठ न करना—है। घरका मल उसकी नादुरुस्ती है। शरीर का मल आलस्य है। पहरेवालोंका मल असाव-धानता है।
- २४२। स्त्रियोंका कलंक कुवर्ताव है। दाताका लांछन लोभ है। सव प्रकारका दुराचार इहलोक और परलोक दोनोंमें लांछनास्पद है।
- २४३। परन्तु, इन सब मलोंमें अत्यन्त गन्दा मल अविद्या किम्बा अज्ञान है। हे भिक्षुओ ! तुम इस मलको धोकर, निर्मल बनो।
- २४४। जो निर्लंडज, दूसरोंकी हत्या करने वाला हत्यारा, अपमान करनेवाला, साहसी और चाण्डाल है, उस काक-वृत्तिके मनुष्यको यह जीवन-यात्रा वड़ी सुगम है।
- २४५। जो विनयशील, पवित्र रहनेकी और सदैव ध्यान देने वाला, निस्पृह, शान्त, निष्कलंक और निपुण है, उसे यह जीवन-यात्रा बड़ी कठिन है।

- '२४६। जो हि'सा करता है, जो असत्य-भाषण करता है, जो टूसरोंके द्वारा दिये विना उनकी वस्तुओंका अपहरण ' करता है, जो विदेश में जाता है—वह #
- २४७। और जो मद्य सेवनमें विट्कुल चूर होता है, वह इहलोक-मेंही अपने हाथसे अपनी जड़ खोद डालता है। (स्वयं अपने हाथसेही आत्मनाश कर लेता है)।
- २४८। रे मनुष्य. ध्यानमें रख कि, जिनकी वासनाएँ रोकी नहीं जातीं, वे शोचनीय स्थितिमें रहते हैं। इस वातका हमेशा व्याल रख, जिससे तुझे लोम और दुर्व्यसन चिरकाल दुःखमें न डालेंगे।
- २४६। लोग अपनी श्रद्धा और अपने सन्तोपके अनुरूप धर्म करते हैं ; दूसरोंको दिये गये अन्त-जलसे जो अपने मनमें जलता भुनता है, उसे रातदिन शान्ति नहीं।
- २५०। जिस मनुष्यके मनसे इस प्रकारकी भावनाका लोप हो गया है और उसका जड़ सहित नाश होगया है, उस मनु-ष्य को रांतदिन शान्ति प्राप्त होती है।
- २५१। क्रोधके समान अग्नि नहीं, द्वेपके समान मगर (ग्राह) नहीं, मायाके समान पाश नहीं और तृष्णाके समान प्रवाह नहीं है।
- २५२। दूसरोंके दोप सहजमें दीख पड़ते हैं, परन्तु स्वयं

<sup>ः</sup> अः श्लाक नंबर २४६ भीर २४७ का संबंध एकत्र है । २४६ और २५०वें श्लोक भिन्नुओं के लिए उपदेशित हैं।

अपने दोषोंका दृष्टिगोचर होना वड़ा. कठिन है। मनुष्य दूसरोंके दोषोंको भूसे की नाई छान निकालता है; परन्तु जिस तरह भूँ ठा जुआरी दूसरे जुआरीसे अपना भूँ ठा दाँव छिपाता है, उसी प्रकार मनुष्य स्वयं निजके दोषोंको संसार से छिपाता रहता है।

२५३। मनुष्य दूसरेके दोषोंको देखकर यदि हमेशा कोधित होने लगे, तो उसका कोध किम्बा मनोविकार वढ़ेगा और उसके हाथसे उसका निर्देलन न हो सकेगा।

२५४। आकाग्र में मार्ग नहीं, वाह्यकृति से (वेपसे) मनुष्य श्रमण (साधु) नहीं होता। जनको प्रपंचमें आनन्द होता है; जो तथागत (युद्ध) हैं, वे प्रपंचसे मुक्त रहते हैं।

२५५ । आकाशमें मार्ग नहीं । वाह्यकृतिसे मनुष्य श्रमण नहीं होता । प्राणी शाश्वत नहीं ; परन्तु जो बुद्ध हैं, उन्हें संस्कारके वन्धन नहीं हैं ।

## उन्नीसवीं सीढ़ी।

#### धर्मशील वर्ग ।

२५६-२५७। जो मनुष्य किसी भी वातका ज़वरदस्तो से फ़ैसला करता है, वह धर्माशील (न्यायी ) नहीं; जो सत्य-असत्य की छानबोन करता है, जो विद्वान है, जो दूसरोंके बला-त्कारसे नहीं, कितु धर्म और न्यायसे जनताका अगुआ-पन धारण करता है और जो धर्म-संरक्षित एवम् मति-मान है, उसे धर्मशील कहते हैं।

- २५८। यदि मनुष्य बहुत बोले, तो वह पण्डित नहीं कहा जा सकता; जो सहनशील है, जो किसीका तिरस्कार नहीं करता और जिसका हृदय भीतिसे रीता है उसे पण्डित कहते हैं।
- २५६। यहुतसी वकमक करनेसे मनुष्य धर्मशील नहीं कहा जा सकता। सचा धर्मशील वही है, जो धर्मानुसार भाव-रण करता तथा धर्म की उपेक्षा नहीं करता है, फिर उस का धर्म-अध्ययन थोड़ा भी क्यों न हो।
- २६०। मनुष्यके वाल सफ़ेर हो जाने से वह वूढ़ा नहीं होता। चह यदि वयातीत भी हुआ, ता भी लोग कहते हैं कि वह वेचारा व्यर्थ बूढ़ा हुआ।
- २६१। सत्यधर्मी, सद्गुण, भेम, संयमन, नियमितता आदि गुणों से अलंकत जो मनुष्य दोषरहित और ज्ञाता है, उसे ही नृद्ध कहना चाहिए।
- २६२। जो मनुष्य ईर्पालु, लोभी और अप्रामाणिक है, वह चाहे कितनी भी वककक क्यों न करे किरवा उसका वर्ण कितना भी सुन्दर क्यों न हो, तो भी वह श्रेष्ठ किरवा मान्य नहीं होता।

- २६३। जिनके ये समस्त दोप नष्ट होगये हैं और उनका जड़ सहित नाश हो गया है और जहाँ वह द्वेपरहित तथा ज्ञानसम्पन्न होगया वहाँ उसे लोग श्रेष्ठ किन्ना सर्व-मान्य कहते हैं।
- २६४। जो मनुष्य नियमींका पालन नहीं करता और जो असत्य-भाषण करनेवाला है, वह चाहे मुण्डन भी क्यों न करावे, तो भी 'श्रमण' नहीं होता। तृष्णा और लोभके पाशोंमें जब तक मनुष्य बद्ध है, तबतक क्या उसे श्रमण कह सकते हैं ?
- २६५ । जो मनुष्य पापोंका, फिर वे चाहे छोटे हों किस्ता वड़े, शमन करता है, उसे श्रमण (शान्तचित्त) कहते हैं । क्यों कि, वह समस्त पापोंका शमन कर चुकता है ।
- २६६। दूसरोंके यहाँ जाकर भिक्षा माँगनेसे मनुष्य भिक्षु नहीं होता।जो सिफ़ भिक्षा माँगता है, वह भिक्षु नहीं—परन्तु भिक्षु वही है, जो सम्पूर्ण धर्माका अवलम्बन करता है।
- २६७। जो मनुष्य पुण्य और पापसे अलिप्त रह कर ब्रह्मचर्यका पालन करता है, जो पवित्र है और जो इहलोकमें ज्ञानसे काल-क्रमण करने वाला है, वही सच्चा भिक्षु कहलाता है।
- २६८-२६६। जो मूर्ख और अज्ञानी हैं, वह चाहे मौन भी धारण करे तोभी मुनि नहीं होता। परन्तु जो ज्ञाता तुला लेकर अच्छी वाते श्रहण करता और बुरी वातोंका त्याग करता है, वह मुनि हैं; इससे उसे मुनित्व प्राप्त होता है।

जो दोनों पक्षोंका विचार :करता है, उसे उभय-लोकोंमें मुनि नाम प्राप्त होता है।

२७०। जो मनुष्य जीवित प्राणियोंको दुःख देता है, वह आर्थ (श्रेष्ट) नहीं। क्योंकि, जो समस्त प्राणियोंपर द्या करता है, उसेही आर्य की संज्ञा प्राप्त होती है।

२७१-२७२। हे मिक्षो ! जब तक तूने वासनाका निर्दे छन नहीं किया है, तब तक व्यर्थ यह डींग मत मार कि नियम से, व्रतसे, बहुत अध्ययन से, समाधि छगानेसे किम्बा अके छे सोनेसे जो नैप्कर्म शान्ति-सुख प्राप्त नहीं होता, और ऐहिक विषयों में फँसे हुए मनुष्योंको जिसका कहापि अनुभव प्राप्त नहीं होता—वह सुख मुझे प्राप्त होता है।

## बासवीं सीदी।





२७३। सब मार्गों में अष्टांग मार्ग श्रेष्ठ है। सत्योंमें चार श्रेष्ठ हैं;# जिसे देखनेके लिए आँखें हैं, वह मनुष्य सवमें श्रेष्ठ है।

क्ष अष्टांग मार्ग और आर्थ-सत्य-चतुष्टय के लिए पाठक कृपा कर १६१ नंबर का श्लोक देखें।

- २७४। मनको शुद्ध करनेके लिए यही मार्ग हैं. इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं। इसी मार्गसे जाओ। ऊपर कहे हुए मार्गके सिवा अन्य मार्ग मारके (कामदेवके) पाश हैं।
- २७५। इस मार्ग से जानेपर तुम अपने दुःखोंका अन्त कर सकोगे। शोक-शल्य किस प्रकार दूर किया जा सकेगा, इसकी जानकारी प्राप्त हो जानेके पश्चात् मैंने इस मार्ग का योध किया है।
- २७६ । तुम्हें स्वयम् प्रयत्न करना चाहिए । तथागत (वृद्ध) सिर्फ़ उपदेशकं हैं । जो सुविचारी लोग इस मार्ग का अवलम्बन करते हैं, वे मारके (कामदेवके) पाशोंसे छुटकारा पा जाते हैं ।
- २७९। "सर्व निर्मित वस्तुएँ नाशको प्राप्त होती हैं"— जो मनुष्य ऊपर लिखे हुए इस तस्वको जानता है और मनमें इसका आचार करता है, वह दुःख भोगनेके लिए सहनशील वनता है। शुद्धता प्राप्त होनेका यही मार्ग है।
- २७८। 'सर्व निर्मित वस्तुएँ दुःखमय और शोकमय हैं—" जो मनुष्य अपर लिखे हुए तत्त्व को जानता है और मनमें उसको आचरता है, वह दुःख भोगनेमें सहनशील वनता है। चित्तशुद्धिका यही मार्ग है।
- २७६। "सर्व आकृतिमय वस्तुएँ असत्य हैं"—जो यह जानता है अौर इसको अपने मनमें आचरता है, वह दुःख भोगनेमें

- सहनशील होता है। चित्तशुद्धि होनेका यही मागे है।

  २८०। जागनेका समय हो जानेपर भी जो अपनी निद्रा नहीं
  छोड़ता, युवा और सुदृढ़ होते हुए भी जो आलस्य से
  पूर्णतया प्रसित होगया है, जिसके निश्चय और विचार
  दुर्वल हैं, उस आलसी मनुष्य को ज्ञान-मार्ग कटापि
  प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- २८१। वाचापर अधिकार रखकर और अपने मनका आकलन करके मनुष्य कायासे कभी भी दुष्कर्म न करे। जो मनुष्य इन त्रिविध कर्म -मागों से पवित्र आचरण रखता है, उसे मुनियोंके द्वारा उपदेश किया गया मार्ग सहजही में प्राप्त होता है।
- २८२। आस्था होनेसे ज्ञान की वाढ़ होती है, आस्थाके अभावमें ज्ञान क्षयकी प्राप्त होता है। जय मनुष्य को ज्ञानकी वृद्धि और क्षयके इन दो मार्गी की जानकारी होजाय, तव उसे वही मार्ग स्वीकार करना चाहिए, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो।
- २८३। (तृष्णा का) एक ही गृक्ष न काटकर समस्त जंगलही क्षेत्र डालां! यह तृष्णारूपी जंगलही घोषेका मूल है। इस जंगलके (तृष्णाके) छोटे-यड़े गृक्ष-पौघोंको काट डालने पर, हे भिक्षु भो, तुम इस जंगलसे वाहर आ जाओगे— तुम्हारी रिहाई होगी।
- २८४। जब तक स्त्रियोंके प्रति आसक्ति थोड़ी भी कम नहीं हुई है,

तव तक जिस तरह दूध पीनेवाला वछड़ा अपनी मातापर अवलम्बित रहता है, उसी तरह उनका मन स्त्रियोंके प्रति वद्ध रहता है।

- २८५। शरत्कालके कमलको नाई तुम आत्मप्रीतिको अपने हाथ से काट डालो ; शान्ति के मार्गका अवलम्बन करो। सुगतने (बुद्धने ) निर्वाण-मार्ग वतला दिया है।
- २८६। मूर्ज मनुष्य विचार करता है कि वरसात में मैं यहाँ रहूँगा; गम्मीं और ठंढमें भी यहीं रहूँगा। परन्तु वह अपनी मृत्यु का तनिक भी विचार नहीं करता।
- २८७। रात्रिमें निद्धित ग्रामको जिस प्रकार महापूर वहा छे जाता है, उसी प्रकार छड़कों-वचीं तथा गाय-वैल आदि पशुओं के बारेमें जिसकी ख्याति है और इन सर्वों में जिसका मन विल्कुल गड़ गया है, उस असावधान मनुष्यको मृत्यु अचानक छे जाती है।
- २८८। जहाँ मनुष्यको मृत्युने एक बार गाँउ लिया तहाँ उसे फिर पिता, पुत्र एवम् इतर स्वकीय जनींका रत्तीभर भी उप-योग नहीं होता।
- २८६। जिस बुद्धिमान् और सज्जन मनुष्य को इस तत्त्वकी जानकारी होगई है, वह शीघ्र सांसारिक वन्धनींको काट डालता है।

## इक्कीसवीं सीढ़ी।

### प्रकीर्ग (विविध) वर्ग ।

- २६०। यदि अस्य सुखका त्याग करनेसे अधिक सुख प्राप्त होता है, तो ज्ञाता को अस्य सुखका त्याग कर अधिक सुखकी इच्छा रखनी चाहिए।
- २६१। दूसरोंको दुःख देकर उससे जो कोई स्त्रयं अपने लिए सुल-प्राप्ति की वाञ्छा रखता है, वह द्वेप-श्टंखलाओं में वद्ध होनेके कारण द्वेप से कभी भी छुटकारा नहीं पाता।
- २६२। जो विहित कम्मों की उपेक्षा करते हैं और ऐसे कर्म करते हैं जो न करने चाहिएँ, उन अनियंत्रित और अवि-चारी मनुष्योंकी वासनाएँ निरन्तर बढ़ती रहती हैं।
- २६३। परन्तु जो अपनी देहमें निरन्तर जागृत रहते हैं, अयोग्य कामों को नहीं करते और जो कर्तन्यको ध्यानपूर्व्यक करते हैं, उन युद्धिमान और दक्ष मनुष्योंकी यासनाओंका अन्त होता है।
  - २६४। सचा ब्राह्मण चाहे अपने माता-पिताको मार डाले, दो वलवान् राजाओंकी हत्या कर डाले और राज्यकी समस्त प्रजाका भी संहार कर डाले, तो भी उसे उसके लिए कोई दण्ड नहीं है।

- २६५। सचा ब्राह्मण चाहे अपने माता-पिताको, दो श्रोत्रिय (वेदोंमें निष्णात) राजाओंको और इनके सिवा किसी कीर्तिमान मनुप्य को भी मार डाले, तोभी उसे उसके लिए कोई दण्ड नहीं है। #
- २६६ । गौतमके ( वुद्धके ) शिष्य निरन्तर विह्कुल जागृत रहते हैं और उनका चित्त अहोरात्र निरन्तर वृद्ध में रमा रहता है ।
- २६७। गौतमके (ब्रुद्धके ) शिष्य निरन्तर विलक्कल जागृत रहते हैं, और उनका चित्त अहोरात्र सदा धर्ममें रमा रहता है।
- २६८। गौतमके (युद्धके) शिष्य निरन्तर विल्कुल जागृत रहते हैं, और उनका चित्त सर्वदा संघमें रमा रहता है।
- २६६। गौतमके शिष्य निरन्तर विल्कुल जागृत रहते हैं और उनका मन रात-दिन अपने शरीरकी विवंचना में (कायासे सदाचारार हो, दुराचार न होवे ) रमा रहता है।
- ३००.। गौतम के शिष्य निरन्तर विल्कुल जागृत रहते हैं, और अहोरात्र सदा दयाद्र रहने में उनके चित्त को उत्साह ( उल्लास ) मालूम होता है।
- ३०१। गौतम के शिष्य निरन्तर विल्कुल जागृत रहते हैं, और अहोरात्र सदा ध्यानमें निमन्त रहने में उन्हें आनन्द मालूम होता है।

<sup>%</sup> नोट—२६५—(तात्विक अर्थ) जिसने न्याव्रपंचम यानी धर्म-जीवन के पाँच शत्रुओं (१) काम (२) ब्रह्कार (३) हिंसा (४) ब्रालस्य और (५) संदेहका नाश कर डालां है, उसे उसके लिये पातक नहीं।

३०२। साधु होनेके लिए संसारका त्याग करना वड़ा कठिन है। संसारमें रहकर उपमोग लेना वड़ा कठिन है। मठ में रहना औघट है और संसारमें रहना भी उसी प्रकार दुर्घट है। हमजोलियोंमें मिलजुलकर रहना दुःखदायी है और अकेला भटकनेवाला भिखारी भी दुःख से व्याप्त होगया है। अतएव कोई भी भिखारी वनकर भटकता न फिरे, जिससे उसे दुःख नहीं होगा।

३०३। जो मनुष्य श्रद्धा-युक्त, सदाचारी, यशस्त्री और समृद्ध है, वह कहीं भी क्यों न जाय, सब ठौर उसका आदर होता है। ३०४। हिमाच्छादित पर्व तकी नाई अच्छे मनुष्योंका तेज बहुत दूरतक पहुँ चता है। पर जो लोग बुरे होते हैं, वे रातमें छोड़े गये वाणकी नाई किसीके भी दृष्टि-पथ में नहीं आते।

३०५। जो सदै व इस तरह अकेला वैठता और अकेला सोता है, मानो वह अरण्य में ही वास करता हो और जिसने स्वयम् अपने पर (नीच प्रवृत्तियोंपर ) जीत हासिल करली है, उसेही वासनाके दमन करनेका थ्रेय प्राप्त होता है।



# वाईसवीं सीढ़ी।

#### निरय (नरक) वर्ग ।

- ३०६। जो कुछ भी न रहते हुए कहता है कि है, वह नरक के पास पहुँ चता है। उसी प्रकार, किसी कर्मके कर चुक-नेपर भी जो यह कहता है कि इसे मैंने नहीं किया है, वह भी नरकमें जाता है। वे दोनी पाप-कर्ता होनेके कारण मृत्युके अतन्तर समान स्थिति में रहते हैं।
- ३०७। जिन्होंने पीत वस्त्र (भिक्षुवेप) परिधान किये हैं, ऐसे कई लोग दुराचारी और अरोक वृत्तिके होते हैं। ये पापी लोग अपने दु प्कम्मों के योगसे नरकमें जाते हैं।
- ३०८। दुराचारी मनुष्य भिक्षापर उदरं-भरण करनेकी अपेक्षा यदि धकधक जलनेवाली अग्नि की नाई लाल भभूका लोहे का गोला भक्षण करें, तो अच्छा है।
- ३०६। जो अविचारी मनुष्य पर-स्त्रीकी अभिलापा करता है, उसे चार प्रकारके फल मिलते हैं:—(१) अपयश (२) निद्रा को नाश कर्रनेवाली चिन्ता (३) दण्ड और अन्तमें (४) नरक।

- ३१०। अपने मनमें परायो स्त्रीने वारेमें पाप-वासना मत रखो। क्योंकि इससे मनुष्य अपयश का भाजन वनता है, वह कुमार्ग (नरक) में जाता है, जो भीति से प्रस्त हैं, उन्हें भीति-प्रस्तोंने समागमसे अल्प सुख-प्राप्त होती है और इसके सिवा राजा भी उन्हें कड़ी सज़ा देता है।
- ३११ । कुश घास (काँस) की पत्तियोंको ठीक तौरपर न पकड़-नेसे जिस तरह हाथ कर जाता है, उसी प्रकार यदि भिश्नु -त्वका पालन ठीक तौरपर न किया जाय, तो वह मनुष्य को नरक में पहुँ चाता है।
- ३१२। अविचार-पूर्व्यक किये हुए कृत्यसे, मंग किये गये व्रतसे और नियमपूर्व्यक आचरण करनेमें टालमटोल करनेसे तनिक भी फल-प्राप्ति नहीं होती।
- ३१३। जिस इत्यका करना विहित है, वह अवश्य किया जावे। उत्साह-पूर्व्यक उसके पीछे पड़ना चाहिए। वेफ़िक्रीसे आचरण करनेवाला प्रवासी (यति) वासनारूपी धूल-मात्र वहुत उड़ाता है।
- ३१४। दुष्कर्माको न करनाही अच्छा है; क्योंकि, उससे मनु-प्यको आगे चलकर पश्चात्ताप होता है। सत्कर्माको करना अच्छा है; क्योंकि, उसके करनेसे मनुष्यको पश्चा-त्ताप नहीं होता।
- ३१५। सीमाके दुर्ग पर जिस तरह भीतर और वाहरसे संरक्षणका उत्कृष्ट प्रवन्ध किया हुआ रहता है, उसी प्रकार मनुष्यको

अपनी संरक्षा करनी चाहिए। एक पल भी व्यर्थ न जाने देना चाहिए। जो योग्य अवसर को हाथसे निकल जाने देते हैं, वे नरक में पड़कर क्लेश पाते हैं।

३१६। जिसके लिए लजानेका कोई कारण नहीं, उसके लिए जो लिजत होते हैं; उसी प्रकार जिसके लिए लिजत होना चाहिए, उसके लिए जो विलक्कल नहीं लजाते; ऐसे लोग वाहियात मतोंको स्वीकार कर दुग तिको प्राप्त होते हैं।

३१७। जिसके लिए डरनेकी ज़रूरत नहीं, उससे जो व्यर्थ भय खाते हैं; उसी प्रकार, जिससे भय खाना योग्य है, उससे जो बिल्कुल नहीं डरते; वे असत्य मतोंको प्रहणकर दुर्ग तिको प्राप्त होते हैं।

३१८। जिसके लिए निषेध किम्वा मनाई करनेकी आवश्यकता नहीं, उसका जो निषेध करते हैं, और जो निषिद्ध किम्वा अयोग्य वार्तोका निषेध नहीं करते, वे असत्य मर्तोका अवलम्बन करके दुर्ग तिको पहुँ चते हैं।

३१६। जो यह भली भाँति जानते हैं कि अमुक वस्तुका निपेध किया है, और अमुक वस्तुका निपेध नहीं किया है, वे सत्य-मार्ग को स्वीकार कर सद्गतिको प्राप्त होते हैं।



# तेईसवीं सीढ़ी।

#### - 0 25 BESS - CO

# नाग (हाथी) वर्ग ।

- ३२०। जिस प्रकार लड़ाईमें हाथी धनुष के वाणोंको सहन करता है, उसी प्रकार मैं निन्दाको शान्तिपूर्विक सहन कर्त्रगा। क्योंकि, यह संसार दुष्ट स्वभाव का है।
- ३२१। पालत् हाथीको लड़ाईपर ले.जाते हैं। पालत् हाथीपर राजा आरूढ़ होता है। जो शान्ति-पूर्विक निन्दा सहन करता है, वह सहनशील मनुष्य सब मनुष्योंमें श्रेष्ट है।
- ३२२। पालतू सिन्ध-जातिके घोड़े उत्तम होते हैं, यड़े खीसों वाले पालतू हाथी उत्तम होते हैं, पालतू ख़चर उत्तम होते हैं; परन्तु जो अपना स्वयम् पालतू हैं (यानी जिसने अपनी वासनाका दमन किया है), वह इन सवकी अपेक्षा अधिक उत्तम है।
- ३२३। क्योंकि, इन प्राणियोंकी सहायतासे मनुष्य अत्यन्त दुर्गम स्थल—निर्वाण—को नहीं जा सकता। परन्तु उस दुर्गम स्थानपर दान्त मनुष्य (यानी जिसने अपनी सकल

- वासनाओंका दमन किया है वह ) अपने आत्मसंयमन के वल से जा सकता है।
- ३२४। जो मदोनमत्त है, जिसके गण्डस्थल से मद जू रहा है और जिसे पकड़ना कठिन है, ऐसे धनपाल नामक हाथीको पकड़कर वाँध देनेसे वह घास भी नहीं खाता : वह अप-ने निविड़ यनके लिए चिन्तित रहता है।
- ३२४। जो मनुष्य मोटा और होभी वन गया है, जो कुम्मकर्णी निद्राका सेवी और आहसी होगया है, वह मूर्ख जूँ हनपर ' वह हुए सुअर की नाई पुनः-पुनः जन्म पाता है।
- ३२६। पहले मेरा यह मन चाहे जहाँ अपनी इच्छानुसार स्वछन्द भ्रमण करता रहता था ; परन्तु जिस तरह अंकुशधारी महावत मदोन्मत्त हाथीको रोक रखता है, उसी प्रकार अब मैं अपने मनका पूर्ण रीतिसे आकलन कहाँगा।
- ३२७। असावधान मत रहो। अपने विचारोंपर ध्यान रखो। जिस प्रकार कीचमें फँसा हुआ हाथी अपना छुटकारा आप कर छेता है, उसी प्रकार तुम स्वयम् अपनेको कुमार्ग से वाहर निकाल लो।
- ३२८। यदि किसी मनुष्य को वुद्धिमान, विचारी और सदाचारी साथी मिल जाय, तो उसे चाहिए कि वह समस्त संक-टोंको सहन करता हुआ, उसके साथ वड़े आनन्द से, परन्तु विचारपूर्व्यक, रहे।
- ३२६। जिस प्रकार जीते हुए प्रान्त को पीछे छोड़कर राजा

आगे अकेला जाता है, किग्वा जिसतरह अरण्यमें मत्त गज अकेलाही भ्रमण करता है, उसी प्रकार यदि किसी मनु-एयको वृद्धिमान एवम् सत्यशील साथी न मिले तो उसे अकेलाही रहना चाहिए।

- ३३०। अकेला रहना अच्छा है, परंतु मूर्बसे मित्रता रखना अच्छा नहीं। जिस तरह जंगलमें हाथी अकेला घूमता है, उस तरह मनुष्य को अकेला घूमना चाहिए। मनुष्यको चाहिए कि वह दुराचार न करे औरं वह थोड़ीही इच्छाएँ रखे।
- ३३१। प्रसंग आनेपर मित्र सुखदायक है, किसी भी कारण से क्यों न हो, संभोग सुखदायक है, मृत्युके समय सत्कर्म सुखदायक है और समस्त दुःखोंका त्याग सुखदायक है।
- ३३२। संसारमें मातृ-सेवा सुखदायी है, पितृ-सेवा सुखदायी है, श्रमण किम्वा त्राह्मण कीं (विद्वान्की) सेवा सुख-दायी है।
- ३३३। युद्धावस्था-पर्यन्त स्थिर रहनेवाला सच्छील उत्तम, एक-निष्ठ श्रद्धा उत्तम, ज्ञान-प्राप्ति उत्तम और पाप-कम्मों को टालना उत्तम है।

## चौबीसवीं सीढ़ी।

#### white m

#### तृष्णा वर्ग।

#### -A. S.A.

- ३३४। अविचारी मनुष्यकी तृष्णा लताके समान यहती जाती है। अरण्य में फलको खोजके लिए जिस तरह लंगूर यहाँ-वहाँ क्दा-फाँदी करता है, उसी तरह अविचारी मनुष्य अनेक जन्म ग्रहण करता है।
- ३३५। तेज़ और विपैली तृष्णा जिस पर सव ओरसे जीत हासिल कर, लेती है, उसकी भुगतान इस जगत्में मीथा नामक घासकी नाई जिल्ही-जल्ही बढ़ती है।
- ३३६। इस संसारमें भयंकर एवम् कठिन तृष्णापर जय प्राप्त करना बड़ी टेढ़ी खीर है। परन्तु जो ऐसी तृष्णापर जीत हासिल कर लेता है, उसके दुःख कमल-पत्रोंपर जल-विन्दुओंके समान गलकर गिर जाते हैं।
- ३३७। तुम लोग जो यहाँ इकट्टे हुए हो, उनसे मैं यह हित की वात वतलाता हूँ कि, "खस की प्राप्तिके लिए जिस तरह मनुष्य मोथा को जड़ समेत उखाड़ डालता है, उसी तरह तुम वासनाओंकी जड़ खोद डालो। ऐसा करनेपर नदी

का प्रवाह जिस तरह मोथा आदि घास को मटियामेट कर देता है; उसी प्रकार मार (काम) तुम्हें वारम्वार न चपेटेगा।"

- ३३८। जय तक युसकी जड़ क़ायम रहती है, तय तक यदि यह '
  काट भी डाला जाय, तोभी यह सिफ़ सुरिक्षतही नहीं
  रहता, किन्तु पुनः हरा-भरा हो जाता है; उसी प्रकार
  नुमने तृष्णाकी जड़ोंका जय तक नाश नहीं किया है, तव
  तक ऐहिक दुःख (यातनाएँ) पुनः-पुनः उत्पन्न होंगे।
- ३३६। जिसकी तृष्णा यलवान् है और वह छत्तीस दिशाओं से सुखोपभोगोंकी ओर दोड़ती है, और जिसकी वासना विषय-लुब्ध हो गई है, उस विषयान्ध्र मनुष्य को वे तृष्णाएँ तृणकी नाई वहां ले जाती हैं।
- ३४०। इस प्रवाह की शाखाएँ चहुँ ओर बढ़ती हैं, जिससे तृष्णा क्रपी छताके अंकुर फूटते हैं। यदि तुम्हें मालूम हो जाय कि वह छता वढ़ रही है, तो ज्ञानके योगसे उसकी जड़ उखाड़ डांछो।
- ३४१। प्राणीका विषय-सुख अरोक होता हुआ विलासमय है। विषयोंमें निमग्न रहकर, जिन्हें सुखकी लालसा है, वे लोग जन्म-मरण के चक्रमें फँसे रहते हैं।
- ३५२। जालमें फँसे हुए खरगोशके समान तृष्णामें फँसे लोग यत्र-तत्र दौड़ते हैं ; तृष्णाके पाशोंमें वद्ध होनेके कारण वे वारम्वार अत्यन्त दु:ख पाते हैं।

- ३४३। तृष्णामें फँसे हुए छोग जालमें फँसे हुए खरगोशकी नाई इधर-उधर भागते हैं; भिक्षु को चाहिए कि वह विरक्ति सम्पादन करनेके लिए भरसक मिहनत करे और उससे तृष्णाका नाश कर डाले।
- ३४४। क्षेत्रो तृष्णासे मुक्त होकर भी पुनः तृष्णाधीन होता है और तृष्णा से निकाल डालनेपर भी जो पुनः तृष्णामें जा गिरता है, उस मनुष्यकों धोर देखों ! वह मुक्त हो जाने पर भी पुनः चन्दीवास में जा गिरता है।
- ३४५। जो वेड़ी लोहे की, लकड़ीकी, किग्वा सनकी वनी रहती है. उसे ज्ञानवान मनुष्य दृढ़ वन्धन नहीं कहते; परन्तु लड़कों-बचोंमें और रत्नालंकारोंमें जो दृढ़ आसिक होती है, वही ज़बरदस्त वेड़ी है।
- ३४६। जो दुर्गतिको छे जाती है, श्रीव्रही कसकर जम जाती है और जो खोछनेके छिए कठिन होती है, उस श्रृङ्खलाको ज्ञानचान् छोग दृढ़ श्रङ्खला कहते हैं। जहाँ इस चासना-रूपी श्रङ्खलाको सदाके छिए तोड़ डाला, वहाँ तृष्णा और

<sup>% &#</sup>x27;वन' राष्ट्रके दो अर्थ है—(१) इच्छा (२) अरखा । इसिलये इस श्लोक का दूसरा भी अंधे होता है । वह इस प्रकार होगा—जिसने अरख्य से छुटकारा पा लिया है परंतु पुन: अरख्यवासी वनता है और अरख्य से निकाल डालने पर भी जो पुन: अरख्यमें जा गिरता है, उस मनुष्यकी और देखी ! मुक्त होते हुए भी वह पुन: बंदीवासमें जा गिरता है।

सुखोपभोगका त्याग कर मनुष्य समस्त विवंचनाओंसे मुक्त हो जाते हैं।

- ३४७। जिस तरह पारधी अपनेही द्वारा तैयार किये हुए जाल से नीचे गिर पड़ता है, उसी प्रकार जो लोग वासनाओं के दास बनगये हैं, वे (वासनाओं के) प्रवाहके साथ अधी-गति को प्राप्त होते हैं। इन बन्धनों को सदाके लिए तोड़ डालनेपर ज्ञानवान लोग समस्त मोहों का परित्याग कर और विरक्ति धारणकर संसारको छोड़ देते हैं।
- . ३४८। संसारके उस पार जाते समय जो आगे हैं, उसका त्याग करो; जो पीछे हैं, उसका त्याग करों; जो बीचमें हैं, उसको छोड़ दो। इस तरह जहाँ तुम्हारा मन पूरे तौरसे मुक्त होगया, वहाँ तुम पुनः-पुनः जनम-मरणके चक्कर में न फैंसोगे।
  - ३४६। जो मनुष्य संशय से पूर्णतया प्रस्त है, जिसकी वासनाएँ प्रवल हैं और जो सिफ् सुबही की अपेक्षा करता है, उस मनुष्य की तृष्णा अधिकाधिक बढ़ती है और वह अपनी वेड़ीको अधिकाधिक कसता और मज़बूत बनाता है।
  - ३५०। शंकाका समाधान कर छेनेमें जिसे सन्तोष मालूम होता है और विचार करके जो यह जानता है कि यह सब (शरीरका मल, वासना आदि) दुःखमय है, बही वास्तवमें काम-पाश (मारके वन्धन) को दूर करता है। केवल यही नहीं, विल्क उसे काट डालता है।

- ३५१। जो पूर्णावस्था (निर्वाणके निकट) तक पहुँ वकर निर्भय होगया है, जो निरिच्छ (इच्छा-रहित) और निर्दोष होगया है, जिसने संसारके समस्त काँटोंका नाश कर डाला है, उसकी यह देह (जन्म) अन्तिम है।
- ३५२। जिसकी वासना नष्ट होगई है और जो संगरहित होगया है, जिसे शब्द और उसके अर्थकी पूरी-पूरी जानकारी है, उसका यह जन्म अन्तिम है : उसे लोग सिद्ध पुरुष— महापुरुष—कहते हैं।
- ३५३। "मैंने सब जीत लिया है, मैं सर्वज्ञ हूँ, आयुष्य की सारी दशाओं में में निष्कलंक हूँ, मैंने सबका त्याग कर दिया है और वासना का नाश कर देनेके कारण मैं मुक्त होगया हूँ. स्वयम् मैंही पढ़ा हूँ. अतएव किसे पढ़ाऊँ?"
- ३५४। सव दानोंकी अपेक्षा धर्मा-दान अधिक कल्याणकारक है, सब रसोंसे धर्मा-रसकी मधुरता अधिक है, सब आनन्दों में धर्मासे प्राप्त होनेवाला आनन्द अधिक श्रेष्ट है— सब दु:खोंका संहार करनेके लिए वासनाको समूल नष्ट कर डालना अत्यन्त आवश्यक है।
- ३५५। जो मूर्ख संसारके उस पार जानेकी इच्छा नहीं रखते, सुखोपमीग उनका नाश कर डालता है। सुखोपमीगकी छालसा रखकर मूर्ख मनुष्य वैरीको नाई स्वयम् अपना हो नाश कर डालता है।
- ३५६ । घाससे खेतका नाश होता है ; तृष्णासे मनुष्यका नाश

होता है ; अतएव जो मनुष्य हे प-रहित हैं, उन्हें दान देनेसे अधिक फलप्राप्ति होती हैं।

- ३५९। घाससे खेतका नाश होता है; हे पसे मनुष्यका नाश होता है; इसलिए जो कोई हेपरहित है, उसे दान देनेसे यहुत फल-प्राप्ति होती है।
- ३४८। घास से खेतका नाश होता है; गर्व से मनुष्यका नाश ' होता है; इसलिए जिन्हें गर्व नहीं, उन्हें दिये हुए दान से अधिक फल-प्राप्ति होती है।
- ३५६। घाससे खेतका नाश होता है, तृष्णासे मनुष्यका नाश होता है ; इसल्लिए जिनकी तृष्णा नप्ट होगई है, उन्हें दान देनेसे अधिक फल-प्राप्ति होती है।

### पचीसवीं सीदी ।

### भिन्तु ( उपदेशक ) वर्ग ।

३६०। आँखोंको यश करना अच्छा, कानोंको वंश करना अच्छा, नाकको यश करना अच्छा और जिह्नाको यश करना अच्छा है।

- ३६१ । देहको वश करना अच्छा, वाचाको वश करना अच्छा, मनको वश करना अच्छा और सब प्रकारसे आत्म-संय-मन करना अच्छा है । जिस भिक्षु ने सब प्रकारका संयमन कर लिया है, वह सब दु:खोंसे विमुक्त है ।
- ३६२। जो हाथ, पाँव और वाचाको वशमें रखता है, जिसने स्वयम् अपनेको पूर्णवशमें कर लिया है, जो आतम-संतुष्ट है और जो स्थिरचित्त होकर एकान्तमें समाधान-वृत्तिसे रहता है, उसेही लोग भिक्षु कहते हैं।
- ३६३। जो भिक्षु मुँहको रोककर शान्ति और वृद्धिमत्ता के साथ भाषण करता है और जो धम्मेका इस तरह उपदेश करता है, जिससे उसका उपदेश लोगोंके अन्तःकरणमें जम जाय, उसका भाषण मधुर है।
- ३६४। जो भिक्षु धर्मा का विवेचन करता है, धर्ममें जिसे आनन्द प्राप्त होता है, जो धर्म के बारेमें चिन्तन करता है और धर्माज्ञानुसार जो अपना आचार रखता है. वह सत्यधर्म से कदापि नीचे नहीं गिरता।
- ३६५। हमें जो कुछ मिला हो, उसे तुच्छ नसममना चाहिए और यदि दूसरेको हमसे अधिक मिला हो, तो हमें उससे कभी डाह नहीं करना चाहिए। जो भिक्षु दूसरेसे जलता है. उसे कभी भी मनकी शान्ति नहीं मिलती।
- ३६६। थोड़ासा भी मिलनेपर जो भिक्षु उस देनको तुच्छ नहीं

समभता, उस शुद्ध आचारवाले तथा उद्योग-तत्पर भिक्षु की देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं।

- ३६७। नाम और रूपसे जो अपनी स्वतःकी एकता नहीं कर लेता और जो गत कालके लिए शोक नहीं करता, उसेही सच्चा भिक्षु कहना चाहिये।
- ३६८। जो दयालु है और जो युद्ध के उपदेशमें स्थिरचित्त हो गया है, उस मिक्षुकी वासनाएँ विराम पाती हैं, उसे सुख होता है और उसे शान्तिका स्थान—निर्वाण—प्राप्त होता है।
- ३६६। हे भिक्षु, तू इस नौकाको ख़ाली करदे ! रीती कर देनेपर यह अधिक वेगसे वलेगी। राग और द्वेपका पूर्ण रीति से नाश करनेपर तू निर्वाणके निकट पहुँ वेगा।
- ३७०। पञ्चे न्द्रियोंका निर्देलन कर पाँचों पाशोंको तोड़ डाल, उन पाँचोंपर जय प्राप्त कर। इन पाँचों वन्धनोंसे जिस भिक्षु ने छुटकारा पालिया है, उसे ओघोत्तीर्ण (पूरसे बचा हुआ) कहते हैं।
- ३७१। है भिक्षु, ध्यान कर। स्वेच्छाचारी (प्रमत्त) न यन।
  जिन वस्तुओंसे सुख-प्राप्ति होती है, उनकी ओर ध्यान
  न लगा। जिससे तुक्ते तेरी आज़ादीके लिए नरकमें
  लोहेका गोला न खाना पड़ेगा और उसे खाते समय जल
  जानेपर तुक्ते 'हाय चाप कैसा दुःख है!' यह चिल्लानेकी
  वेला न आवेगी।

- ३७२। ज्ञानके विना ध्यान नहीं और ध्यानके विना प्रान नहीं है। जिनमें ध्यान और ज्ञान दोनों हैं. वे निर्वाण तक पहुँच गये हैं।
- 39३। जिस भिक्षु ने शून्यमय गृहमें प्रवेश किया है,जिसका चित्त स्थिर हो गया है और जिसे धर्माकी स्पष्ट जानकारी होने लगी है, उसे अमानुष (अतर्क्य ) आनन्द होता है।
- 393 । शाश्वत निर्वाण-पदके पहचाननेवालेको जो भानन्द और जो सुख प्राप्त होता है—यह भानन्द और यह सुख उस मनुष्यको उसी समय प्राप्त हो जाता है, जिसे शरीर की उत्पत्ति और शरीर के खण्डोंके ( घटकावयवोंके ) नाशके वारमें ज्ञान हो सुका है।
- ३७५। इन्द्रियोंपर दृष्टि रखकर समाधान रखना और धार्मानुसीर आचरण करना, तथा ऐसे सज्जनोंसे मित्रता रखना, जिनका आचरण पवित्र है और जो आलसी नहीं हैं— यह युद्धिमान् भिक्षु का इहलोक में आद्य कर्रा च्य है।
- ३७६। परोपकारमें रत और अपने कर्त्तव्य-कार्मोमें तत्पर रहनेसे उसे जो पूर्ण आनन्द होता है, उससे वह क्रेशोंका नाश कर सकता है।
  - ३७७। हे भिक्षुओ ! जिस प्रकार वासिका (वसन्ती) नामक लता मुरम्ताये पुष्पोंका त्याग कर देती है, उसी प्रकार मनुष्यको तृष्णा और वैरका त्याग करना चाहिए।
- ३७८। जिस भिक्षु की काया, वाचा और मन ये इन्द्रियाँ प्रशान्त

- होगई हैं, जो स्थिर-चित्त है और संसारके आमिषों का जिसने त्याग किया है, उसे ही 'उपशान्त' कहते हैं।
- ३७६। रे भिक्षो ! त् स्वयम् जागृत होकर प्रयत्न करनेमें तत्पर हो, स्वयम् अपना परीक्षण कर ; तेरे इस प्रकार स्वसंरक्षित और दृक्ष होनेपर त् आनन्द-पूर्विक अपना काल व्यतीत करेगा ।
- ३८०। क्योंकि मनुष्य स्वयंम् ही अपना स्वामी है, अपना आपही तारण-कर्त्ता है, इसिलिये जिस प्रकार व्यापारी उम्दा घोड़े को अधीन रखता है, उस प्रकार तू स्वयम् अपनेको अपने अधिकार में रख।
- ३८१। जो मिस् आनन्द-पूर्ण होकर वृद्ध के उपदेशोंमें निश्वल-चित्त है, उसके संस्कारोंका (वासना और सौख्य-लालसा का) नाश होकर वह शान्ति-स्थान—निर्वाण—के निकट पहुँ चता है।
- ३८२। जो भिक्षु युवावस्थामें ही बुद्धके उपदेशोंमें चित्त लगाता है, वह वादलोंसे निकले हुए चन्द्रमा की नाई संसारको प्रकाशित करता है।

### ञ्रव्वीसवीं सीढ़ी।

## वाहारा (ऋहत) वर्ग ।

- ३८३। हे ब्राह्मण ! वीरता से प्रवाहको रोककर वासनाको छोड़ दे। जब तुम्हे यह माछूम हो जायगा कि सर्व निर्मित सृष्टिका नाश किस तरह होता है, तब तुम्हे अनिर्मित सृष्टि के बारेमें ज्ञान होगा।
- ३८४। जो ब्राह्मण आत्म-निष्रह और ध्यान—इन दो धर्म-तत्त्रीं के उसपार पहुँच गया है, उसे पूर्ण ज्ञान हो जानेके कारण उसके समस्त पाशोंका नाश हो जाता है।
- ३८५। जिसे न यह तीर है और न वह तीर है—दोनों तीर नहीं हैं, यानी जो अन्तरिन्द्रियों और विहिरिन्द्रियोंसे मुक्त होगया है, उस निर्भय और निर्वद्ध मनुष्यकोही मैं सच्चा ब्राह्मण कहता हूँ।
- ३८६। जिसने विवेकशील, निर्दोष, स्थिर, कर्त्त व्य-तत्पर और निर्विकार होकर परमार्थका साधन किया है. उसेही मैं सचा ब्राह्मण कहता हैं।
- ३८७। सूर्य दिनको प्रकाशित होता है, चन्द्रमा रातको उदय होता है। ज़िरहबख़र पहननेपर चीर पुरुष तेजस्त्री

दिखता है, ध्यानस्थ होनेपर ब्राह्मण तेजःपूर्ण दिखता है। परन्तु युद्ध अपने तेजसे अहोरात्र प्रकाशमान रहता है।

- ३८८। जो "धूत पाप" है ( यानी जिसने अपने पापोंको दूरकर दिया है). उसे ब्राह्मण कहते हैं: जो शान्ति प्रहण कर आचार रखता है, उसे श्रमण कहते हैं। जिसने अपना मल धो डाला है, उसे 'परिवाजक' (संन्यासी) कहते हैं।
- ३८६। किसीको भी ब्राह्मण पर परिहार (प्रहार) नहीं करना चाहिए।
  परन्तु किसीके प्रहार करनेपर ब्राह्मणको प्रहार-कर्त्तापर
  अपना हाथ न उठाना चाहिए। जी ब्राह्मण को मारता
  है, उसे धिकार है; परन्तु जो ब्राह्मण मारनेवालेपर अपना
  हाथ उठाता है, उसे कहीं अधिक धिकार है।
- ३६०। संसारसुखोपभोगोंसे जो ब्राह्मण अपने मनका आकलन करता है, उसे वह संयमन बहुत हितकारी होता है। ज्योंही दूसरोंको दुःख देनेको हमारी बुद्धिका नाश हुआ, त्योंही हमारा दुःख आपही आप नष्ट हो जाता है।
- ३६१। जो काया, वाचा अथवा मनसे किसीपर रुप्ट नहीं होता, जिसने इन तीनों इन्द्रियोंको अङ्कित कर लिया है. उसे मैं सभा ब्राह्मण कहता है।
- ३६२। जिस प्रकार ब्राह्मण यह के अग्निकी पूजा करता है, उसी
  प्रकार एकवार जहाँ मनुष्य की वृद्धके द्वारा उपदेशित
  किये गये धर्म की जानकारी हो गई, तहाँ उसे उसका
  मनःपूर्विक भजन करना चाहिए।

- ३६३। जटा-भारके कारण, वड़े कुछमें जन्म-प्रहण करनेके का-रण, किम्वा जन्म-संस्कारके कारण मनुष्य ब्राह्मण नहीं होता; पूरन्तु जो सत्याचरणो और प्रामाणिक है, वही धन्य, वही ब्राह्मण है।
- ३६४। रे मूर्ल ! जटाभार का क्या उपयोग है ? चर्मका क्या उपयोग है ? जब तेरा अन्तर्याम मिलन है तब सिफ़ वाह-रसे स्वच्छता रखनेसे क्या लाभ है ?
- ् ३६५। जो मलिन वस्त्रोंको ओढ़ता है, जिसकी सय नसें दिखती हैं, जो छश हो गया है और जंगलमें अकेला रहकर ध्यान करता है, उसे मैं सचा ब्राह्मण कहता हूँ।
  - ३६६। जन्म से किस्वा अमुक मातासे जन्मग्रहण करनेपर, मैं किसीको भी ब्राह्मण नहीं कहता। वह सचमुच उद्धत (वेमुरीवत) और श्रीमान है। परतु जो ग़रीव और सर्व संगसे मुक्त है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।
  - ३६७। जिसने सारे वन्धनोंको तोड़ डाला है, जो, निर्भय, निस्संग, और वन्ध-मुक्त होगया है, उसे मैं सच्चा ब्राह्मण कहता, हूँ।
  - ३६८। जिसने रस्सी, पाश, वंध और उससे सम्बंध रखनेवाले सब कुछ तोड़ डाले हैं और जो जागृत हो गया है, उसे ही मैं सचा ब्राह्मण कहता हूँ।
  - ३६६। अपराध न करते हुए भी जो निंदा, वन्दिवास किम्वादण्ड सहन करता है, क्षमाही जिसका वल और धीरज ही जिस-की से ना है; उस मनुष्यको मैं सचा ब्राह्मण कहता हूँ।

- ४००। जिसका क्रोध चल वसा है, जो कर्त व्य-तत्पर, सदाचारी, तृग्णा-रहित और आत्म-नित्रही है और जिसकी यह शरीर-दशा अन्तिम है, उसेही मैं सचा वृाह्मण कहता हूँ।
- ४०१। कमल-पत्र परके पानीकी वूँदकी नाई अथवा सूई के अग्रभाग (नोक)पर रखी हुई राईके समान, जो क्षणिक टिकनेवाले विपय-सुखमें लिप्त नहीं रहता, उसेही मैं सचा बाहाण कहता हैं।
- ४०२। जिसे इहलोकमें यह मालूम होजाता है कि मेरे दुःखोंका अन्त हो गया है, जिसने अपना भार उतार डाला है, और जो बंधमुक्त होगया है, उसे ही मैं सच्चा बाह्मण कहता है।
- ४०३। जिसका ज्ञान अगाध है, जो विद्वान है, जो यह जानता है कि सत्य-मार्ग कौनसा है और असत्य-मार्ग कौनसा है; और जिसने श्रेष्ठ पुरुपार्थ सिद्ध किया है, उसेही मैं सच्चा याहाण कहता हूँ।
- ४०४। गृहस्थीं किन्नी भिक्षु असि जो दूर रहता है, जो घर-घर याचना करता नहीं फिरता, जिसकी इच्छाएँ अल्प हैं, उसेंही में सच्चा याहाण कहता हूँ।
- ४०५। जो दुर्वेल किया वलवान, किसीके भी रास्ते कभी नहीं जाता और जो न हिंसा स्वयम् करता है तथा न दूसरोंसे कराता है, उसेही मैं वृाह्मण कहता हूँ।
- ४०६ | जो सहनशील नहीं हैं, उनसे जो सहनशीलता धारण करता है ; उसे जो दोप देते हैं, उनसे जो नम्र रहता है ;

उसपर जो मुद्ध होते हैं, उनपर जो मुद्ध नहीं होता. उसेही मैं सच्चा बृाह्मण कहता हैं।

- ४०७। जिस मनुष्यके राग और द्वेष, गर्व और मत्सर सुईकी नोकपर रखी गई राईके समान गिर पड़े हैं. उसेही मैं सच्चा बृाह्मण कहता हूँ।
- ४०८। जो ऐसा सत्य, वोधदायक और मधुर भाषण करता है, जिससे किसको भी दुःख न हो, उसेही मैं सच्चा वृाह्मण कहता हूँ।
- ४०६। किसीके कोई वस्तु न देनेपर—फिर वह चाहे छोटी, हो अथवा वड़ी, छम्बी हो अथवा सकरी, अच्छी हो किम्बा बुरी —जो उसे नहीं छेता, उसेही मैं सच्चा बृाह्मण कहता हूँ।
- ४१०। जो इहलोक और परलोकके बारेमें आशा नहीं रखेता, और वासनाओंसे छूटकर जो बंध-मुक्त होगया है, उसेही मैं सच्चा बृाह्मण कहता हूँ।
- ४११। जिसमें स्वार्ध नहीं है और सत्यका ज्ञान हो जानेपर जो अमुक ऐसा और अमुक वैसा आदि शङ्काएँ नहीं करता और जो अमर स्थिति तक (निर्वाण तक) पहुँच गया है, उसेही मैं वृाह्मण कहता हूँ।
- ४१२। इस संसारमें भला और बुरा इन दो वन्धनोंसे जो मुक्त है, उसी प्रकार जो दुःख से, पापसे और अशुद्धता से मुक्त है, उसेही मैं सच्चा बृाह्मण कहता हूँ।
- 🔻 ४१३। जो चन्द्रमा की नाई सतेज होकर पवित्र, शान्त-चित्त

और अव्यय है, और जिसमें दाम्मिकताका लवलेश मात्र भी नहीं है, उसेही मैं सच्चा बृाह्मण कहता हूँ।

- ४१४। इस कीच-मय मार्गको, इस दुष्कर संसारको और यहाँ के अह कार इत्यादिको जो फाँद गया है, संसारके पार होकर जो उसपार पहुँच गया है और जो विवेक-शील, निष्कपट, निस्सन्देह, निरासक्त और सन्तुए है, उसेही में संच्या बृाह्मण कहता हैं।
- ४१५। इहलोकमें सारी वासनाओंका त्याग करके और गृह को छोड़कर जो फिरता है और जिसकी सारी पाप-वासनाएँ शान्त होगई हैं, उसेही मैं सच्चा बृाह्मण कहता हूँ।
- ४१६। सारी आशाओंको छोड़कर तथा घर-वारका त्याग करके जो फिरता है और जिसमें लोभका समूल नाश हो गया है, उसे ही मैं सच्चा बृाह्मण कहता हूँ।
- ४१७। जो मनुप्योंके वन्धनींसे मुक्त होकर, देवताओं के भी बन्ध-नोंसे मुक्त होगया है; सारांश, जिसने समस्त वन्धनोंसे छुटकारा पालिया है, उसे ही मैं सच्चा बृाह्मण कहता हूँ।
- प्रश्ट। जिसने वह सब छोड़ दिया है, जिससे सुख एवम् दुःख प्राप्त होता है (अर्थात् जिसने समस्त उपाधियोंसे छुट-कारा पालिया है), जो विरक्त है, जो पुनर्जन्मके चक्करसे मुक्त हो गया है, और जिस वीरने सारे लोकोंपर जय प्राप्त की है, उसे ही मैं सच्चा बृाह्मण कहता हूँ।
- ,५१६। जिसे समस्त जगहींपर प्राणीमात्रके होनेवाले संहार

तथा उत्पत्ति की जानकारो है और स्वयम् वन्थनों से मुक्त होकर जो सुगत (सट्गतिको पहुँचा हुआ) और युद्ध (ज्ञानसे जिसकी अन्तर्दृष्टि दिव्य होगई हैं) हैं. उसे ही मैं सच्चा बृाह्मण कहता हैं।

- ४२०। जिसका मार्ग देव, गन्धर्व और मानवको मालूम नहीं होता, जिसकी चासनाएँ नष्ट हो गई हैं और जो अईत (पूज्य) पदको प्राप्त होगया है. उसे ही में सच्चा वृाह्मण कहता हैं।
- ४२१। भूत, भविष्य तथा वर्तमान वातोंके सम्बन्ध में जो ममत्व धारण नहीं करता, जो अकिंचन वनकर इहलोकके संबंधमें आसक्ति-रहित होगया है, उसेही में सचा बाहाण कहता है।
- ४२२। जो हिम्मतवाला, उदार, शूर, महान्. सिद्ध, विजयी, निष्कपट और विद्यासम्पन्न है और जिसे अन्तर्ज्ञान प्राप्त है, उसेही मैं सच्चा बाह्मणकहता हैं।
- ४२३। जिसे अपने पूर्व-जन्मका ज्ञान होगया है, जिसे यह मालूम है कि स्वर्ग क्या है. नरक क्या है, जिसका जन्म-प्रहण समाप्त हो गया है और जो पूर्णज्ञानी, सिद्ध और सर्वाङ्ग-परिपूर्ण वनगया है, उसे ही मैं सच्चा वृाह्मणकहता हैं।



#### पारिभाषिक शब्द ।

------

अहं त—पूज्य, साघु । आर्य—श्रेष्ठ, धर्माशील मनुष्य । तथागत—गीतम वुद्ध । निर्वाण—मुक्ति ; आत्माकी निष्पाप, स्थिर और शान्त अवस्था ।

परिवाजक—स'भ्यासी।

युद्ध—सिद्ध ; धर्म -दर्शन होजानेपर गौतम युद्ध कहलाने लगे ।

वोधिसत्त्व — जबसे गौतम ने धर्म-तत्त्वों की खोज करना आरम्म किया और जब वे उन्हें प्राप्त होगये—उस काल तक उन्हें वोधि-सत्त्व कहते हैं।

चोधि-वृक्ष— बोधिद्रुम , पीपलका वह वृक्ष<sub>़</sub> जिसके तले महावुद्धको धम्म<sup>6</sup>-दर्शन प्राप्त हुआ था ।

वृाह्मण—श्वम्मीपदेशक साधु । भिक्षू—भिक्षा माँगकर श्वम्मीपदेश करनेवाला साधु । मार—कामदेव ; काम ; वासनाह्मपो सेना का राजा।
मुनि—साधु, यति, मौन धारण करनेवाला।
श्रमण—मुमुखु ; शान्तचित्त ; निर्वाण-प्राप्तिकी इच्छा
करनेवाला।

शाक्य मुनि } — महात्मा गौतम बुद्ध ।



# द्रौपदी।



यह पुस्तक अभी-अभी प्रकाशित हुई है। इसमें प्रात:स्रर-गीया महारागी द्रीपदीका चरित बड़ी मनोहर भाषामें लिखा गया है। सारा महाभारत छान कर द्रीपदी के जीवन की घटनाएँ वर्णित हुई हैं। हिन्ट्-मात्र को यह ग्रन्थ देखना चाहिये। घर-घर में इसका प्रचार होना चाहिये। सती-शिरोसणि ट्रीपदीका चरित प्रत्येक कुललिस्मयों की पढ़ना चाहिये। वालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी ग्रन्यकी पढ़ कर मनीरज्जन श्रीर शिना नाभ कर सकते हैं। मारा महाभारत पटनेका जिन्हें ममय नहीं है, उन्हें यह यन्य अवस्य पढ़ जाना चाहिये। प्राय: प्रत्ये क प्रधान-प्रधान घटना इसमें आ गई है। सारी पुस्तक उपन्यास के ढंग पर लिखी गयी है और पढ़ने में ऐसा जी लगता है कि पुस्तक कोड़ते नहीं वनती। इसके सिवा पुस्तक की क्रपाई-सफ़ाई बड़ी ही नयनाभिराम है। चिकने काग़ज़ ज्य सुन्दर सुवाचा अन्रोंमें छापी गयी है। इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर सुन्दर-सुन्दर एक दर्जन से अधिक चित्र भी दिये गये हैं। अवश्य पढ़िये, यह यत्य अपने ढंग का पहला है। मूत्य २॥) पृष्ठ मंख्या २८० डाक महसूत्त पैकिंग।

### हरिदास एएड कम्पनी

२०१, इरिमन रोड, कलकत्ता।